## क्षेत्र क्षेत्र सेवा मन्दर दिल्ली केक्ष्र क्ष्म संस्था 200.५ जिल्हा काल नं

# श्री जवाहर-किरणावली





#### प्रकाशकः— चंपालाल बांठिया भीनासर (बीकानेर)



सुद्धः— वा॰ पन्नालाल गुप्त 'श्रनन्त' श्रादर्श प्रिन्टिंग प्रेस, केंसरगंज, श्रजमेर

#### प्रस्तावना

#### पूज्यश्री की जीवनकला

~ \*\*

कलाविद्वीन जीवन निरर्थक, निष्फल और 'निकृष्ट' होता है। लेकिन प्रमादी न बन कर जो अपने जीवन-निर्वाह के लिए-फिर चाहे वह अपने ही सुखोपभोग के लिए हो—शिल्पकला सीखता है वह उससे कहीं अधिक 'अच्छा' है। परंतु जो जीवन को 'सफल और सार्थक' बनाने के लिए आएम साधना की धर्मकला सीखता है और उसो को उपासना में तनमब रहता है वह 'उत्तम' है किन्तु जो जीवन-कला को उपासना करने के साथ साथ दूसरों को भी धर्मकला सिखाते हैं, 'माटी' में से मनुष्य बनाते हैं और 'जन' में से जैन बनने की 'कला' सिखाते हैं वे 'सर्वोत्तम' ही हैं।

इन चार कोटि के मनुष्यों में से प्रथम कोटि का मनुष्य कीट-पतङ्गवत्, दूसरा पशु-पक्षीवत्, तीसरा मनुष्यवत् और चौथा देवता का जीवन व्यतीत करता है।

प्रथम और दूसरे कोटि के मनुष्य बिह्नंतिवाले होते हैं। इन बहिरात्माओं का पुरुषार्थ 'अर्थ और काम' की प्राप्ति के लिए ही होता है। बे बहिर्जगत् के सुख-साधन जुटाने में और बाह्य सुखोपभोग में लिस और आसक्त रहते हैं छेकिन तीसरी और चौधी कोटि के मनुष्य का पुरुषार्थ 'धर्म और मोक्ष' की प्राप्ति के छिए होता है। वे बहिर्वृत्ति से पराङ्मुख बन कर अन्तर्जगत् के ऐकान्तिक और आत्यन्तिक आस्मिक सुख में ही तल्लीन रहते हैं और स्व-पर-कल्याण साधने में ही तत्पर रहते हैं।

\* 8 \*

'सञ्जा कला धम्मकला जिएएइ'—सभी कछाओं में 'धर्मकछा' सर्वश्रेष्ठ है। एक साधारण कछा को संपादित करने के छिए कितना परिश्रम, कितनी साधना और कितना सतत अभ्यास, चिन्तन. मनन, निदिष्यासन करने की आवश्यकता रहती है? तो जो धर्मकछा—जीवन-कछा—अंतर की चीज़ है-उसे संपादित करने के छिए कितनी संयम-साधना, तीच्र वैराम्यवृत्ति, तप-त्याग,-ज्ञान-ध्यान की आशाधना, आचार—विचार की शुद्धि और जीवन—जाग्रति की आवश्यकता होती होगी इसका अन्दाज़ निकाला जा सकता है।

\* \* 4

पूज्यश्री जवाहरलालजी महाराज चतुर्थ कोटि के एक साधक महात्मा हैं। उन्होंने अपने जीवन का बहुत बड़ा भाग 'आत्म-साधना और जन-कृत्याण-साधना' रूप धर्मकला की उपासना करने में और उसी का प्रचार करने में व्यतीत किया है।

उनकी सुदीर्घ संयमी-जीवन की सतत 'साधना' ने उनको धर्म-जीवन के कुशल कलाकार और 'स्थिवर'-कर्णधार-धर्मनायक बना दिया है। सचे स्थिवर-धर्मनायक कैसा होना चाहिए इसके विषय में ठीक कहा गया है कि--- न तेन वयो सो होति येन'स्स फलितं सिरो।
परिपक्को वयो तस्स मोघजिएगो'ति वृज्जति।।
यिन्ह सर्ज्ञं च धम्मो च ऋहिंसा संजमी दमो।
स वे वन्तमलो धीरो सो थेरोत्ति पवुज्जति॥—भम्मपद

अर्थात्-जिनके मस्तक के बाल पक गये हैं अथवा जो वयोवृद्ध हो गये हैं उन्हें 'स्थविर' नहीं कह सकते । उन्हें तो 'मोधजीर्ण' ही कह सकते हैं । सच्चे स्थविर-धर्मनायक तो वे ही हैं जिनके हृदय में अहिंसा, संयम, सत्य, दम-तप इत्यादि धर्मगुणों का वास हो और जो दोषरहित और धीर-वीर हो ।

\* \* \* \*

खुद के जीवन को सफल बनाना और दूसरों का जीवन-निर्माण करना इन होनों में काफी अन्तर है। जगत् में आत्म-साधन और आत्म-ध्यान करने वाले और उसी में तल्लीन रहने वाले निवर्ष क साधु-पुरुष कम नहीं हैं ळेकिन शास्त्रविहित निवृत्ति-धर्म के आचार-नियमों का यथाविधि पालन करने के साथ साथ जन-समाज का जीवन-निर्माण करना, जन को ज्ञान और चारित्र का शक्ति-दान देकर 'जैन' बनाना और मानव-समाज को सद्धर्म का मर्म शास्त्ररीति तथा विज्ञान-नीति के द्वारा युक्ति-प्रयुक्ति पूर्वक समझा कर धर्मनिष्ठ बनाना—आदि धर्ममूलक सत्प्रवृत्तियाँ करने वाले साधुपुरुष-महात्मा विरले ही होते हैं। ऐसे विरले महापुरुषों में पुज्यकों का स्थान अपूर्व और अद्वितीय है।

पुज्यश्रो ने संयम-साधना का कैसा अनुष्ठान करके, अपना जीवन दिष्ट

भौर आदर्श बनाया यह प्रश्न विस्तृत है भौर यहाँ थोड़ा-सा अप्रस्तुतः भी है। अतः यहाँ तो उन्होंने जन समाज के जीवन का नव निर्माण करने को 'कछा' किस प्रकार हस्तगत की और उस कला के द्वारा जन-कल्याण कैसा साधा और धर्म-प्रचार कैसा किया—इसका थोड़ा-सा दिव्दर्शन कराना प्रासंगिक होगा।

बंबई के सुप्रसिद्ध गुजराती दैनिक पत्र 'जन्मभूमि' के साहित्य-विभाग के संपादक ने 'कल्कम अने किताब' नामक स्तंभ में पूज्यश्री की 'जीवन-कल्ठा' पर ( पूज्य श्री के व्याख्यानों के आधार पर इन पङ्कितयों के लेखक हारा संपादित 'धर्म अने धर्मनायक' नामक पुस्तक की ) समालोचना करते हुए थोड़ा-सा प्रकाश इस प्रकार डाला है—

"धर्माचार्यों पर ऐसा त्रारोप-त्राक्तेप किया जाता है कि उन्होंने प्राचीन शास्त्रप्रत्थों को संकीर्ण त्र्रथों में कैंद कर रक्खा है। स्राज एक जैनाचार्य ने त्र्रपने त्रादि पुरुषों की धर्मवाणी को उदार रूप देकर बंधन-मुक्त कर दिया है। जिस सरलता से दिधमंथन नवनीत को उपरितल पर ला देता है उसी सरलता को इस विद्वान् स्त्राचार्यश्री ने शास्त्र-दोहन त्र्रौर शास्त्रमन्थन की 'कला' के रूप में रख दिया है। उन्होंने शास्त्र-त्र्र्थ को मोड़ा-तोड़ा नहीं है, न किसी प्रकार की खींचातानी ही की है। उन्होंने तो प्राचीन जैन-प्रन्थों को नवयुग के नृतन मातव-

धर्मों के स्वरवाहक बना दिये हैं। यह उनकी प्रतिमा का द्योतक है।

"वर्तमान जीवन को महत्व देकर जिन श्राचार्य श्री ने प्राचीन धर्म बोध को पुनर्जीवित किया है उन्हें हम सच्चे समयधर्मी—युगप्रधान—के नाम से संबोधित करेंगे श्रीर सच्चा समयधर्म —युग धर्म —सनातन धर्म से भिन्न नहीं है यह भी हम साथ में कहेंगे?

प्ज्यश्री के जीवन-परिचय में एकबार भी आने वाले और उनकी धर्मवाणी सुनने वाले उक्त उल्लेख से पूर्ण सहमत होंगे ऐसा मुझे विश्वास है। उक्त उल्लेख से पूज्यश्री ने जैनधर्म को शास्त्र-मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए—युगधर्म का रूप देकर और उसे विश्वशान्ति का सन्देश-वाहक बनाकर, समाज और राष्ट्र में नवजीवन का संचार किया है और इसप्रकार श्रमण-संस्कृति का समुख्यान करने में अपनी जीवनकला का दिव्य दान दिया है—इस बात का सामान्य प्रतिभास मिलता है।

\* \*

8

जन-समाज का जीवन-निर्माण करना और उसमें भी धार्मिक मर्या-दाओं का पूर्णत: पालन करते हुए—नवस्त्रजन-कार्य करना साधारण व्यक्ति का कार्य नहीं है। यह कार्य तो वही व्यक्ति कर सकता है जो धर्मक्छा-कोविद होने के उपरान्त कर्मठ कर्णधार भी हो। पुज्यश्री धर्मक्छा के परम उपासक और प्रखर प्रचारक तो हैं ही साथ में संयम-स्थविर भी हैं। अतः उनमें धार्मिक प्रचार कार्य और समाज-जीवन का धर्मेदृष्टि से नव-निर्माण करने की अपूर्व क्षमता-योग्यता भी है। शास्त्रकारों ने धर्मकला का प्रचार कीन कर सकता है? इसके सम्बन्ध में ठीक ही कहा है कि—

> श्रायगुत्ते सया दन्ते, छिन्नसोए श्रणासवे। ते सुद्ध-धम्ममाइकखंति, पडिपुण्णं महेसियं॥-स्वकृतांग सूत्र

वीतराग-धर्म का उपदेश और प्रचार वही कर सकता है कि जो आरमरक्षक हो, जितेन्द्रिय हो, क्षमाशील हो, अनाश्रवी—निष्पाप हो। संक्षेप में महावतधारी व्यक्ति ही शुद्ध धर्म का उपदेश सुचारु ए से कर सकती है।

किसी भी धर्मोपदेशक में इतनी योग्यता सामान्यतः होनी ही चाहिए। वास्तव में धर्म में किसी प्रकार की विकृति होती नहीं है। अन-धिकारी धर्मोपदेशक के अयोग्य धर्म-प्रचार के कारण से भी धर्म में थोड़ी विकृति आ जाती है।

धर्मोपदेशक की योग्यता सिर्फ उपदेश देकर जनमनरंजन कर देने में ही रही हुई नहीं है। लेकिन--

'जं सोचा पडिवज्जन्ति, तत्रं खन्तिमहिंसयं। —'उत्तरा० ३'

जिस धर्मोपदेश को सुनकर जीवन में तप-तितिक्षा, अहिंसा, संयम, क्षमा, यम-नियम आदि सद्गुण प्रगट न हों तो उपदेश-श्रवण नहीं किया है—ऐसा समझना चाहिए।

इस शास्त्रोस्छेस से धर्मोपदेशक पर सद्धर्मप्रचार और समाजोद्धार का

कितना बद्दा भारी उत्तरदायिस्व रहा हुआ है। इसका ख़्याछ आ सकता है।

₩ \*

पुज्यश्री को अपने उत्तरदायित्व का पूरा भान है। उन्होंने अपनी सारी जीवन-शक्ति सद्धर्म के प्रचार में और मुख्यतः जैन समाज के और सामान्यतः जन समाज के उद्धार के लिए समर्पित कर दी है और उनकी उद्बोधक, प्रेरक और रोचक व्याख्यानवाणी के द्वारा समाज और राष्ट्र को को आशातीत लाभ भी पहुँचा है।

उन्होंने धार्मिक अन्धश्रद्धा के स्थान पर 'धार्मिकता' की पुनः प्रतिष्ठा की है। समाज-जीवन में घुसी हुई कुरू द्यों के थरों को-समाज के अंग-प्रत्यंग श्रत-विश्चत न हों ऐसी सतर्कता के साथ—एक कुशल कलाकार के कीशल से—उखाड़ कर फैंक दिया है और उनके स्थान पर समाज की नव-रचना की है। समाज में से रूढ़ि च्छेद करने से, धार्मिक अंधश्रद्धा दूर करने से समाजोद्धार, संघोद्धार और राष्ट्रोद्धार की प्रवृत्ति को काफी बल मिला है और समाज व धर्म की जागृति के द्वारा राष्ट्र की जागृति भी हुई है। इसका श्रेष पूज्यश्रो की धर्म-प्रचारकता, समय-सूचकता और उनकी जीवन-कला की उपासना को प्राप्त होता है।

**\*** & \*\*

इस प्रकार जब प्रथित्रों को सर्वाङ्गीण जीवन-विकास की—जीवन कला के अनन्य उपासक और उसके प्रखर प्रचारक की दृष्टि से—समीक्षा करते हैं तब हमें कहना पड़ता है कि पुज्य श्री केवल जैन समाज के हो नहीं अपितु समस्त भारतवर्ष की वंदनीय विभूति हैं। जैन समाज के तो वे जगमगाते ज्योतिर्धर 'जवाहर' हैं। उन्होंने अपनी जीवन-ज्योति के द्वारा राष्ट्र, समाज और धर्म को आलोकित किया है।

ऐसे युग-प्रधान साधुपुरुप की जीवन-कला भाज सरस्वती का रूप धारण करके राष्ट्र-भाषा का पोशाक पहिन कर पुस्तकारूढ़ होने जा रही है-यह अत्यानंद का विषय है। जिन्होंने पूज्य श्री की जीवन कला—ज्ञान-गंगा को पृथ्वी-पट पर प्रवाहित करने का पुण्य कार्य किया है वे सभी धन्यवादाह हैं।

वास्तव में पूज्यश्री की ओजिस्वनी, प्रभावोत्पादक धर्मवाणी-वाग्विकास की बानगी नहीं है अपित सुदीर्घ संयम-साधना के फलस्वक्रप अन्तस्तल से निकली हुई युगवाणी है। इस उदान-वाणी के उद्गाता ने जैनधर्म के प्राणभूत तक्ष्वों का युगदृष्टि से पर्यन्वेषण करके जैनधर्म को युगधर्म बनाने में बदा भारी योगदान दिया है। यही उनका दिव्य-दान है। पूज्यश्री की यह बहुत बड़ी देन है।

जःवनकला का ऐसा अनुपम दिव्य-दान देने बाले पुज्यश्री, उपनिषद्
के शब्दों में 'शरदः शतं जीव'—िचरायु बनें और धर्म, समाज और राष्ट्र
के कल्याण-मार्ग को चिरकाल तक अपनी कल्याण-कामना के द्वारा प्रशस्त
बनाया करें यही इष्टदेव से प्रार्थना और हृदयगत भावना है।

अन्त में पूज्यश्री के भावों को भाषा की सुंदर पोशाक पहिना कर पांडत शोभाचन्द्रजी ने और उनका प्रचार करने में श्री चंपालाछजी बांठिया ने सर्व साधारण का बड़ा उपकार किया है उसके छिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। शुभनस्तु ।

जैन-गुरुकुळ, ब्यावर ता. १-११-४२ } शान्तिलाल वनमाली सेठ, न्यायतीर्थ

### मदीयम्

#### CON IGO

हमारे देश के नवयुवकों में धर्म के प्रति अरुचि का जो भाव दिनों-दिन बदता जा रहा है, उसका एक कारण अगर पाश्चास्य शिक्षा है तो दूसरा कारण धर्मोपदेशकों को उदासीनता भी है। धर्मोपदेशक अकसर धर्म को संकीर्णता के कारागार में कैंद्र कर रखते हैं और उसे परलोक के काम की चीज़ बताते हैं। वत्त मान जीवन में धर्म की क्या उपयोगिता है और किस प्रकार पद-पद पर धर्म का जीवन में समावेश होना आवश्यक है इसकी ओर उनका लक्ष्य शायद ही कभी जाता है। संक्षेप में कहा जाय तो आज धर्म 'क्यवहार' न रह कर 'सिद्धान्त' बन गया है।

संसार में आज समाजवाद की भावना बढ़ रहा है और भारत भी उस भावना का अपवाद नहीं रहा है। धर्मोपदेशक जब एकान्ततः व्यक्तिवाद को ओर आकृष्ट होकर व्यक्तिगत अभ्युदय के ही साधन रूप में धर्म को व्याख्या करते हैं, तब समाजवादी नबयुवक धर्म को और हिकारत भरी निगाह से देखने लगता है।

जीवन को ऊँचा उठाने के लिए प्रयुत्ति और निवृत्ति रूप दो पंखीं की आवश्यकता है। जिस पंखी का एक पंख उखड़ जायगा वह अगर अनन्त और असीम आकाश में विचरण करने को इच्छा करेगा तो परिणाम एक ही होगा — अधः पतन । यही बात जीवन के संबंध में है। जीवन की उन्निति अवृत्ति और निवृत्ति –दोनों के बिना साध्य नहीं है। एकान्त निवृत्ति निरी अकर्मण्यता है और एकान्त प्रवृत्ति चित्त की चपलता है। इसीलिए ज्ञानी पुरुषों ने कहा है—

असुहादो विणिवित्ती सुहे पवित्ती य जाण चारितं।

अर्थात्-अग्रुम से निवृत्त होना और ग्रुम में प्रवृत्ति करना हो सम्यक् चारित्र समझना चाहिए।

'चारित्तं सालु धम्मो' अर्थात् सम्यक् चारित्र ही धर्म है; इस कथन को सामने रखकर विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि धर्म प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप है। 'अहिंसा' निवृत्ति भेद है पर उसकी साधना विद्वमैत्री अरेर समभावना को जागृत करने रूप प्रवृत्ति से हो होती है। इसीसे अहिंसा व्यवहार्य बनती है। किन्तु हमें प्रायः जीवधात न करना सिखाया जाता है, पर जीवधात न करके उसके बदले करना क्या चाहिए, इस उपदेश की ओर उपेक्षा बताई जाती है।

आचार्य श्री जवाहरलालजी म॰ के व्याख्यानों में इन गुटियों की पृत्ति की गई है। उन्होंने धर्म को व्यवहार्य, सर्वांगीण और वंक्तक रूप देने की सफल चेष्टा की है। अपने प्रभावशाली प्रवचनों द्वारा उन्होंने शाखों का जा नवनीत जनतो के समक्ष रक्खा है, निस्संदेह उसमें संजीवनी शिक्त है। उनके विचारों की उदारता ऐसी ही है जैसे एक मार्मिक विद्वान् जैना-चार्य की होनी चाहिये।

आचार्य की वाणी में युगरर्शन की छाप है, समाज में फैले हुए अनेक

धर्म संबंधी मिथ्या विचारों का निराकरण है, फिर भी वे प्रमाणभूत शास्त्रों से इख मात्र इधर-उधर नहीं होते। उनमें समन्वय करने की अद्भुत क्षमता है। वे प्रत्येक शब्दावली की आत्मा को पकड़ते हैं और इतने गहरे जाकर चिन्तन करते हैं कि वहाँ गीता और जैनागम एकमेक से लगते हैं।

गृहस्थजीवन को अत्यन्त विकृत देखकर कभी-कभी आचार्य तिल मिला उठते हैं और कहते हैं — 'मिल्रो ! जी चाहता है, लजा का पर्दा फाइकर सब बार्ते साफ़-साफ़ कह दूँ।' नैतिक जीवन की विशुद्धि हुए बिना धार्मिक जीवन का गठन नहीं हो सकता, पर लोग नीति की नहीं, धर्म की ही बात सुनना चाहते हैं। आचार्य उनसे साफ़-साफ कहते हैं – लाचारी है मिल्रो ! नीति की बात तुम्हें सुननी होगी। इसके बिना धर्म की साधना नहीं हो सकती । और वे नीति पर इतना ही भार देते हैं, जितना धर्म पर।

आचार्य के प्रवचन ध्यानपूर्वक पदने पर विद्वान् पाठक यह स्वीकार किये बिना नहीं रह सकते कि व्यवहार्य धर्म की ऐसी सुन्दर, उदार और सिद्धान्तसंगत व्याख्या करने वाले प्रतिभाशाली व्यक्ति अत्यन्त विरल होते हैं।

आचार्यश्री अपने व्याख्येय विषय को प्रभावशाली बनाने के लिये और कभी-कभी गृढ़ विषय को सुगम बनाने के लिए कथा का आश्रय लेते हैं। कथा कहने की उनकी शैली निराली है। साधारण से साधारण कथानक में वे जान ढाल देते हैं। उसमें जादू-सा चमत्कार आ जाता है। उन्होंने अपनी सुन्दरतर शैली, प्रतिभामकी भावुकता एव विशाल अनुभव की सहायता से कितने ही कथा-पात्रीं को माग्यवान् बना दिया है। 'सम्बा कला धम्मकरा निणइ' अर्थात् धर्मकला समस्त कलाओं में उत्कृष्ट है, इस कथन के अनुसार आचार्यश्री की कथाएँ उत्कृष्ट कोटि की कला की निद्रकान हैं। वे प्रायः पुराणों और इतिहास में वर्णित कथाओं का हो प्रवचन करते हैं पर अनेकों बार सुनी हुई कथा भी उनके मुख से एकदम मौक्रिक-अश्रुतपूर्व सी जान पदने लगती है।

आचार्य के उपदेश की गहराई और प्रभावीत्पादकता का प्रधान कारण है, उनके आचरण की उच्चता। वे उच्चश्रेणी के आचारनिष्ठ महातमा हैं।

आचर्यं श्री के प्रवचनों का उद्देश्य न तो अपा वात्स्व-कौशक प्रकट करना है और न विद्वत्ता का प्रदर्शन करना यद्यपि उनके प्रवचनों से उक्त दोनों विशेषताएँ स्वयं झलकती हैं। श्रोताओं के जीवन को धामिक एवं नैतिक दृष्टि से अंचे उठाना ही उनके प्रवचनों का उद्देश्य है। यहां कारण है कि वे उन बातों पर बारम्बार प्रकाश डालते नज़र आते हैं जो जीवन की नींव के समान है। हतना ही नहीं, वे अपने एक ही प्रवचन में अनेक जीवनोपयोगी विषयों पर भी प्रकाश डालते हैं। उनका यह कार्य उस शिक्षक के समान है जो अनोध बालक को एक ही पाठ का कई बार अभ्यास करा कर उन्ने दर्जे के बिये तैयार करता है।

विश्वास है यह प्रवचन-संग्रह के पाठकों को अत्यन्त लामप्रद सिद्ध होगा। इस संग्रह के प्रकाशन की आज्ञा देने वाले श्री हितेच्छु श्रावक मंडल, रतलाम और प्रकाशक सेठ चम्पालालजी बांठिया, भीनासर, के जित्त हम पाठकों की ओर से कृतज्ञता प्रकाशन करते हैं। सम्पादन करते समय मुळ ज्याख्यानों के भावों का और भाषा का ध्यान रक्खा गया है फिर भी वह छग्नस्थ ही कैसा जो अभ्रान्त होने का दावा करे ? अगर कहीं भाव-भाषा संबंधी अनौचिस्य दिखाई पढ़े तो उसका उत्तरदायित्व सम्पादक के नाते सुम्न पर है।

'जवाहर किरणावली' की दूसरों भोर तीसरी किरण भी साथ ही प्रकाशित हो रही है। अभी मुझे सूचना मिली है कि बीकानेर की श्रीश्वे. सा. जैन हितकारिणी संस्था ने प्रव्यश्रो का उपलब्ध साहित्व प्रकाशित करना तय किया है। हितकारिणी संस्था का यह पुण्य निश्चय वधाई के योग्य है आशा है इस किरणावली की अनेक किरणें भी शीच पाठकों को हस्तुगत होंगी।

क्षेत्र-गुरुकुळ ब्यावर होभाचन्द्र भारिह्म, न्यायतीर्थ दीपावळी, १९९९

## मकाशक के दो शब्द



परम प्रतापी जैनाचार्य पूज्य श्री जवाहरलालजी महाराज के जनिहतकर व्याख्यान प्रकाशित करने का सुयोग पाकर मेरी प्रसन्नता का पार नहीं है। सर्व साधारण जनता इससे लाभ उठावे, इसीमें मेरी कृतार्थता है।

राजनीतिक परिस्थिति के कारण कागज का मृल्य बेहद बढ़ गया है और इतने पर भी समय पर आवश्यक कागज नहीं मिलता। फिर भी पुस्तक का मृल्य अधिक नहीं रक्खा गया है। पुस्तक-विकय की आय भी साहित्य प्रचार में ही खर्च की जायगी।

जब पुस्तक-प्रकाशन का निश्चय हुआ तब पूज्य श्री की जयन्ती-कार्तिक शुक्ला चतुर्थी को बहुत दिन नहीं रह गये थे श्रीर उक्त समय पर पुस्तक प्रकाशित करनी थी। साहित्यप्रेमी पं० शान्तिलालजी शेठ के घोर परिश्रम से पुस्तक समय पर प्रकाशित हो सकी है। श्रातप्त हम पंडितजी के श्राभारी हैं।

शीघ्रता के कारण प्रक संबंधी त्रुटियों का रह जाना स्वाभा-विक है। आशा है प्रेमी पाठक इसके लिए चमा करेंगे।

## वांडिया-वंश की विमृति

#### [ संविप्त परिचय ]

-

भीनासर (बोकानेर) का बांठिया-परिवार स्थानकवासी समाब में अपना जँवा स्थान रखता है। समय-समय पर इस परिवार ने समाज की बहुत-सी मूल्यवान सेवाएँ की हैं। प्रस्तुत पुस्तक — 'दिन्य दान' और इसके साथ ही प्रकाशित होने वाली 'जवाहर किरणावली' की दूसरी किरण दिन्य-जीवन के प्रकाशन का श्रेय भी इसी परिवार के उदीय-मान प्रभावशाली श्रीमान् सेठ चम्पाळाळजी बांठिया को प्राप्त होता है। आपने अपने न्यय से दोनों पुस्तकें प्रकाशित की हैं और उनसे होने वाली आय फिर साहित्य-प्रकाशन में ही लगा देने का निश्चय किया है।

सेठ चम्पालालजी सा॰ बांठिया के स्वर्गस्थ पिताश्री का ग्रुम नाम श्री हमीरमलजी बांठिया था। आपका जीवन बीसवीं शताब्दी के किसी भी रईस के जिए आदर्श और अनुकरणीय था। उनकी सादगी अनुपम थी। उनके सादे वस्त्रों की पोशाक देख कर कोई यह करूपना भी न कर सकता था कि यह धनकुवेर हैं और विख्यात बांठिया-वंश की विभूति हैं। जैसी सादगीपूर्ण उनकी पोशाक, वैसा ही सादा उनका मोजन था। वे उन सावधान व्यक्तियों में से थे जो दूसरों को उदार और सौम्य दृष्टि

से देखते हैं मगर अपने आपको अनुदार एवं तीक्ष्ण नज़शें से अवस्रोकन करते हैं, जो दूसरों के सौ गुनाह माफ कर देते हैं और अपने एक गुनाह के लिए अपने आपको क्षमा नहीं कर सकते। इसी वृत्ति के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होता है और वह साधारण जैनसमाज से ऊँचा उठ जाता है। सेठ हमीरमछजी बांठिया में इस प्रकार की वृत्ति विकसित हो गई थी। से अपने प्रत्येक आचार-विचार को, यहाँ तक कि रोजमर्रा के छोटे से छोटे काम को तीखी नजर से देखते रहते थे और इस बात का पूरा ध्यान रखते थे कि उनके व्यवहार में कभी और कहीं विरूपता न आने पावे। यही कारण है कि उनका अन्तरंग और बहिरंग जीवन सदैव एक-सा सुसंगत रहा, उसमें कभी विसंगति नहीं आने पाई । उनके बोळचाळ में अगर शहद की मिठास थी तो हृदय में भी अग्रत की मधुरता थी। जब वे किसी को उसके हित की मौखिक सलाह देते थे तो उस समय उनका हृदय भी परहित की भव्य भावना से भरपूर रहता था। ताल्पर्य यह है कि जैसे उनका लिवास, बोलचाल और अन्य बाह्य कार्य सरक और संयममय था. उसी प्रकार उनका अन्त:-करण भी सरस और संयत थो।

तदक भदक से वे कोसों दूर रहते थे, और इसी कारण आज उनका एक फोटो तक हमें उपछठ्य नहीं है। इस युग में, एक धन-कुबेर का फोटो तक व उतरवामा कितमा आश्चर्यज्ञमक है? 'न दि कस्तूरिकाऽऽमोदः शपथेम प्रतीयते।' अर्थात् कस्त्री की गंघ किसी को कसम खाकर बताने की आवश्यकता नहीं होती। वह तो आप ही आसपास में फैक जाती है। सेडजी के उदास गुणों की बही हालत थी। आपके इत्य की सरस्ता.

सरसता, मिलनसारी, परहितपरायणता और निष्पक्षता के कारण सभी आपका आदर-सम्मान करते थे। आपने अपने उदार व्यवहार से 'ग्रामस्थविर' का-सा आदर प्राप्त किया था।

एक बार भीनासर के श्रीमानों में आपस में वैमनस्य हो गया। जहाँ धन की कमी नहीं, वहाँ किस बात को कमी रह सकती है ? नतीजा यह हुआ कि आपस में एक साथ पचासों मुक़दमे कूट पड़े। परस्पर विरोधी दो दलों में वैमनस्य की आग इतनी अधिक भड़क उठी कि एक ने दूसरे के विरुद्ध सच्ची—झूठो फरिचाद करना आरंभ कर दिया। उस समय किसी का वेदाग बचे रहना कठिन था। पर नहीं, उस समय भी एक आदर्भ पुरुष वेदाग और बेलाग था। वह तटस्य था! उस समय भी उसकी उदार दृष्टि में दोनों विरोधी दृल दो पुत्रों के समान थे। वह कीन था? वही हमारे चरित नायक सेठ हमीरमळजी बांठिया। वास्तव में बह अजतशतु थे! अपने जीवन में न उन्हें किसी ने अपना शतु समझा और न उन्होंने किसी को अपना दुश्मन माना। वे सभी प्रकार के रगड़ों हागड़ों से सदा दूर रहते थे और एक अच्छे श्रावक के योग्य अपना शान्तिमय जीवन यापन करते थे।

सच्चा श्रावक 'न्यायोपास धन' होता है। वह धनोपार्जन अले ही करता है परन्तु उसमें श्रन्याय का समावेश नहीं होने पाता। श्रादर्श श्रावक धन को अपने जीवन से ऊँचा कदापि नहीं उठने देता। उसका कीवन, धन के लिए नहीं वरन् धन, जीवन के लिए होता है। को धन जीवन के अभ्युद्य में सहायक नहीं होता वह धनवान् का परम शत्रु है। विवेकशास्त्री धनवान् अपने धन का दास नहीं वरन् स्वामी होता है। वह

धन को अपने जीवन का बोझ नहीं बनने देता । स्वर्गस्थ सेठ साहब ऐसे ही धनी थे । उम्होंबे धनोपार्जन करके धन को कमी अपने ऊपर सकार नहीं होने दिया, किन्तु वे स्वयं उस पर सवार रहे । एक कवि ने कहा है-

> छक्मीः ! क्षमस्य वचनीयभिदं दुरुक्तम्, अन्धा भवन्ति मनुजास्त्वदुपाश्रयेण ।

अर्थात् हे कक्ष्मी ! एक कटुक बात कह देने के किए मुझे क्षमा कर देना । जो लोग तुम्हारा आश्रय लेते हैं —धनवान् हो जाते हैं वे अन्धे हो आते हैं, उन्हें भलाई-बुराई का भान नहीं रहता ।

अगर इस किव ने हमारे चिरतनायक के दर्शन किये होते तो वह अपनी उक्ति में अवस्य 'प्रायः' शब्द जोड़ देता या उन्हें अपवाद की गिनती में गिनता।

विष प्राणनाशक है, सगर जिसमें उसे पचा छेने की क्षमता है उसे वह प्राणदाता—क्षक्तिप्रद बन जाता है। धन में भछे ही दुर्गुंगा पैदा करने का सामर्थ्य हो, परम्तु धन के सामर्थ्य से कहीं अधिक जीवनशक्ति से सम्पन्न पुरुष के छिए धन सद्गुण का कारण बन जाता है। आवश्यकता है सिर्फ उसे पचा छेने की। जिसमें जीवन की स्वतः शक्ति नहीं है, उसका धन उसके जीवन को खोखला बना सकता है, शक्तिशालों के छिए तो वह सहायक होता है। सेट हमीरमलजी बांठिया में जीवनी शक्ति हसनी प्रकल्प थी कि धन उनमें किसी प्रकार का विकार न पैदा कर सका। यही महीं, उन्होंने अपने धन का यथेष्ट उपयोग किया। वे मुक्त हस्त से वाक देते थे और उन का दाज-प्रवाह अविरत गति से चाल्क रहता था।

दान में एक बड़ा कतरा रहता है—अभिमान का। दान को अपने अभिमान-पोषण का साधन अकसर बनाया जाता है। प्रायः कीर्ति और प्रतिष्ठा की प्राप्ति के किए दान को चूंस का रूप दे दिया जाता है। सेठ साहब में इस प्रकार की काकसाएँ कतई न थीं। उनका सारा जीवन निर्भिमानता से पूर्ण था और यहा की कामना उनके पास नहीं फटकने पाती थी। यही कारण है कि उनका दान प्रायः 'गुस दान' ही होता था। वि० सं० १९८४ में परम प्रतापो जैनाचार्य पूज्य भी जवाहरखाकनी महाराज के उपदेश से सेठ साहब ने ५१०००) इन्याबन हज़ार रुपयों का प्रशंसनीय दान दिया था और बीकानेर की भी हते. सा. जैन हितकारिणी संस्था को १९०००) रुपयों की रकम अपित की थी। इसी प्रकार समय-समय पर अन्य रकमें भी आप प्रकट दान के रूप में देते थे, मगर आपका प्रधान दानप्रवाह गुप्त दान के रूप में रहता था।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सेठ साहब सदा न्याय-बीति से ही धनीपार्जन करते थे। यही कारण है कि आपका निजी जीवन जितना उज्ज्वल रहा है, व्यावसायिक जीवन भी उतना ही उज्ज्वल रहा है। आपने अपने जीवन की कच्ची उम्र में अर्थात् १५ वर्ष की अवस्था में न्यापार करना आरंभ किया था और लगातार करीब चालीस वर्ष तक आपने व्यापारी जीवन विताया। इतने दोर्घ व्यापारिक जीवन में, यह आधर्य की बात है कि किसी भी वर्ष आपको घाटा नहीं उठाना पड़ा। बोसवीं सदी में, जब सारे संसार के बाजार एकमेक हो रहे हैं, किसी भी देश की एक घटना का सारे संसार के व्यवसाय पर ममाब पढ़े बिना नहीं रहता, और अब कि व्यापार के प्रधान सुन्न विदेशियों के हाथों में रहते हैं, इतनी अब कि व्यापार के प्रधान सुन्न विदेशियों के हाथों में रहते हैं, इतनी

सफलता के साथ चालीस वर्ष तक व्यापार करना क्या साधारण व्यक्ति के बिक का बात है ? निस्सन्देह इस सफलता के लिए असाधारण प्रतिमा एवं कौशल की आवश्यकता है। सेठ साहब न किसी व्यापारिक विद्यालय में पढ़े थे और न उन्होंने 'कमसिंगल कालेज' के द्वार खटखटायें थे। फिर भी जन्मजात बुद्धिकौशल के बक्त पर ऐसी असाधारण सफलता प्राप्त की थी।

इस ज्यापारिक सफलता में जहाँ उनकी प्राकृतिक प्रतिमा का चम-रकार दिखछाई पड़ता है वहाँ उनकी नीति-निष्ठता भी कारणभूत है। साधारण तीर पर यह समझा जाता है कि नीति और अनीति का विचार अथवा धर्म-अधर्म का ख्याल धर्मस्थानकों की वस्तु है। धर्मस्थान के बाहर, विशेषतः दुकान में नीति-अनीति का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। वहाँ ज्यवसाय के सांचे में ढलकर अनीति भी नीति बन जाती है और अधर्म भी धर्म बन जाता है। मगर चिरत-नायक इस विचार के अनुयायी न थे। उनका जीवन क्या धर्मस्थान में, क्या मकान में और क्या दुकान में, सर्वत्र एकरूप था। प्रामाणिकता, नैतिकता और धार्मिकता उनके आचरण में ऐसी ओतप्रोत हो गई थी कि कहीं भी वह जुदी नहीं होती थी। इसी कारण ब्यापार में उन्हें कभी असफलता का मुख न देखना पड़ा।

सेठ हमीरमळजी साहब को सजीव पारस की उपमा देना कदाचित् असंगत न होगा। पारस को स्पर्ज करने वाळा छोहा, स्वर्ण बन जाता है। इसी प्रकार सेठ साहब का जिस किसी ने संसर्ग किया वहीं निर्धन से धनी बन गया। सेठ सा० के ज्यापार में तीन पैसे की पांती वाळे भागीदार मी आब छखपती बने हुए हैं। कुछ दिनों तक सेठ सा० अपने कुटुम्ब में सबसे स्थिवर थे। मगर खनकी स्थिवरता अपने से छोटों की सेवा की अपेक्षा नहीं रखती थी। यचिप सभी छोग उनके आदेश पाछन के छिए सदा तैयार रहते थे, फिर भी वे अपना काम-काज प्राय: अपने ही हाथों करते थे। वे अपने विशाक परिवार से बहुत अधिक प्रेम रखते थे और सबकी यथोचित सार-संभाक किया करते थे। अपने कुटुम्ब के प्रत्येक सदस्य को वे समान हैसियत में देखने के इच्छुक रहते थे। अपने कुटुम्बी जनों के प्रति ईर्षा का भाव, जो प्राय: देखा जाता है, उससे सेठ सा० को तीन घृणा थी।

यों तो सेठजी के जीवन का प्रत्येक ज्यवहार ही धर्म-सापेश्च होता या, फिर भी वे धार्मिक क्रियाकांड के कहर समर्थंक और पाजक भी थे। धर्म के प्रति निश्चल श्रद्धा उनके जीवन के साथ एकाकार हो गई थी। वे हद धर्मात्मा थे। त्रिकाल मुनि दर्शन करना, बिना नागा प्रतिदिन सामाधिक और प्रतिक्रमण करना उनके जीवन का सहज कार्य हो गया था। उनके सभी ज्यवहार श्रावक की मर्यादा के अनुसार होते थे।

सेद है कि विस्तारमय से यहाँ सेठ साहब के जीवन-चरित की ब्यौरे की बातों का उल्लेख नहीं किया जा सकता। उक्त सामान्य परिचय से पाठक समझ सकेंगे कि स्वर्गीय सेठ हमीरमळजी बांठिया समाज के अनु-पम रत थे। उनका जीवन श्रावक का सच्चा जीवन था। उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन धर्ममय बनाया था। उनके लिए धर्म भादर्श की नहीं, वरन् ज्यवहार की वस्तु थी।

वि॰ सं॰ १९८५ में, ६६ वर्ष की उम्र में, विना किसी प्रकार का -कष्ट पाये, शांतिपूर्वक, अचानक ही वे स्वर्गवासी बन गये। सेठजी के अभाव से समाज ने एक भादर्श श्रीमान् गँवाचा, मीनासर ने ग्रामस्थविर गंवाचा, बांठिया परिवार ने अपना पथप्रदर्शक गंवाया और धर्म ने अपना सम्बा अनुवादी गंवाचा ।

न्यकि, जिस समाज में से अपना जो स्थान रिक्त करता है, उस स्थान की पूर्ति वह अपनी सुयोग्य संतान के द्वारा करता है। सुयोग्य सन्तान अपने पूर्वज का प्रतिनिधित्व करती है और अपने पूर्वज द्वारा समाज को मिळने बाको सेवाएँ जारी रखती है। यही संतान की सर्वश्रेष्ठ उपयोगिता है।

सर्वं साधारण के विषय में बह उपयोगिता कहाँ तक निमती है यह कहना किटन है और यहाँ इस प्रधन पर विचार करने की आवश्यकता भी नहीं है। यहाँ सिफं इतना बता देना आवश्यक है कि स्वर्गस्थ सेठ साहब की संतान ने अपने पिताओं की सद्गुणावकी का मकीमाँ ति प्रतिनिधित्द किया है। सेठ सा॰ के तीन पुत्रों में ज्येष्ठ सेठ कनीरामजी बांठिया की समाज-सेवा से समाज अपरिचित नहीं है। आप अत्यन्त सरछ, नज़, विवेकवान् और धर्मप्रेमी हैं। द्वितीय पुत्र सेठ सोहमकाकजी हैं और सव के छोटे पुत्र हैं—सेठ खम्पाकाकजी वीठिया।

सेठ चन्पालाक जी — साहब डदीयमान समाजसेवक हैं। अभी आपकी उन्न चालीस वर्ष की है। मगर इस उन्न में ही उन्होंने अपने पूज्य पिताजी का अनेक अंशों में अनुकरण किया है। आपने अपने पिताजी के स्मारक कप में 'सेठ हमोरमक जो वांठिया बालिका विद्यालय' की स्थापना की है और बड़ी सफलता के साथ उसका संचालन कर रहे हैं। इन पंक्तियों के लेखक को विद्यालय के परिचय में आने का सुमक्सर मिला है और

भीनासर जैसे क्षेत्र में विद्यास्य की सफकता देख कर उसे विस्मय के साथ मानन्दानुसब हुआ है।

आपने एक प्रसंग पर एक मुश्त ७५०००) रु॰ का दान देकर अपनी उदारता प्रदक्षित की है।

सेठ चम्पाकालजी बांठिया की विवेकपूर्ण धार्मिकता, सादगी, सरकता, मिळनसार वृत्ति, निरिममानता, और समाज-सेवा के प्रति हार्दिक खगम सर्वधा सराहनीय है। समाज को आपसे भविष्य में बड़ी-बड़ी आशाएँ हैं।

प्जयश्री का शारीरिक स्वास्थ्य जब अत्यन्त खतरनाक दशा में पहुँच गया था, उस समय आपने जिस खगन और कौशळ के साथ परिस्थिति को सँमाळा और प्ज्यश्री के स्वास्थ्य सुधार का पुण्य उपार्जन किया है, वह यहाँ संक्षेप में नहीं किखा जा सकता। आज कळ आप भीनासर के सार्व-जनिक जीवन के एक संचालक हैं।

सेठ चम्पाछ।छजी साहब बीकानेर राज्य के प्रभावशाछी नागरिकों में गिने जाते हैं। सामाजिक क्षेत्र के साथ-साथ आप राज्यनीतिक क्षेत्र में भी दिकचस्पी रखते हैं। आप बीकानेर राज्य के 'ट्रेड एण्ड इण्डस्ट्रांज़ एसोसिएशन' के समापति हैं और इस एसोसियेशन को ओर से आप बीकानेर को छेजिसलेटिव एसेम्बछी (धार।सभा) के मानवीय सदस्य हैं। बीकानेर के ज्यापारी वर्ग में उनकी कितनी प्रतिष्ठा है, इसका अनुमान इसी से छगाया जा सकता है।

आपको राज्य में भी काफी प्रतिष्ठा है। रियासक की ओर से आपको कई प्रकार के सम्मान प्राप्त हैं। चांदी की छड़ी, चपरास आपको बीकानेर नरेश ने प्रदान की है। उसे धारण कर आपके सेवक आपके साथ चढ़ सकते हैं। रियासतों में यह एक बड़ा सम्मान समझा जाता है, पर अपने पिताजी की सादगी का प्रतिनिधित्व करने वाले खेठ चम्पालाबजी इस सम्मान का कभी उपयोग नहीं करते। कैफ़ियत आदि के और भी कुछ सम्मान राज्य की ओर से आपको प्राप्त हुए हैं।

कळकत्ता, बंबई, दिल्ली, लाहोर, बीकानेर, में आपके स्वापारिक फर्म चळ रहे हैं। आप अपने विस्तृत स्वापार का संचालन करते हुए भी सार्वजनिक कार्यों में पर्याप्त समय दे सकते हैं। यह आपकी स्ववस्थित कार्यप्रणाली और चतुरता का प्रमाण है।

तात्पर्य यह है कि स्वर्गस्थ सेंठ हमीरमळजी सा० ने अपने जीवन में जिन परम्पराओं को जन्म दिया था, उन्हें सेठ चम्पालालजी अत्यन्त सतर्कता के साथ जारी रख रहे हैं।

आपके ही साहित्यानुराग के फलस्वरूप 'जवाहर किरणावकी' की प्रथम और द्वितीय किरण प्रकाशित हो रही है। आशा है आपसे समाज को इसी प्रकार लाभ मिलता रहेगा। एवमस्तु।



## श्री जवाहर किरगावली

प्रथम किरण - दिव्य-दान

## दिव्य-दान : : विषयानुक्रम



| नं∙         | विषय                   |         |      | पृष्ठ           |
|-------------|------------------------|---------|------|-----------------|
| ₹.          | प्रार्थना …            | ••••    | •••  | १-१5            |
| ₹.          | पवित्र प्रेरणा         | •••     | •• ( | 38-38           |
| ₹.          | त्रात्म <b>-बल</b> ''' | •••     | •••  | ४०–६४           |
| 8.          | श्रमोघ धर्म "          | •••     | •••  | ६४–६४           |
| <b>x.</b>   | देवी दया               | ***     | •••  | ६६–१४०          |
| ξ.          | कल्याणी करुणा          | •••     | •••  | <b>१४१−१</b> ≒४ |
| <b>v</b> .  | निरवद्य दय             | •••     | •••  | १⊏४–२०६         |
| ς,          | सदा सहायक              | •••     | •••  | २०७–२४४         |
| ٤.          | महापर्व संवत्सर        | * • •   | •••  | २४६–३०२         |
| १०.         | परम तत्त्व की उप       | त्तव्धि | •••  | <b>३०३–३</b> ३३ |
| <b>?</b> ?. | श्रंग्रेजी शिचा        |         | •••  | ३३४–३४६         |





### मार्थना

#### and Blue

श्रो भादीश्वर स्वामी हो, प्रणम् सिर नामी तुम भणी ॥ प्रभु अन्तर्वामी भाप, मो पर म्हेर करीजे हो । मेटीजे चिन्ता मन तणी, म्हारा काट पुराकृत पाप ॥

यहाँ भगवान् श्री ऋषभदेव की प्रार्थना की गई है। भगवान् ऋषभदेव इस भृतल पर कब अवतीर्ण हुए, यह अज्ञात है। इतिहास उस काल का पता नहीं देता, क्योंकि वह धीरे-धीरं भूतकाल की ओर बढ़ रहा है और अब तक उस अत्यन्त प्राचीन काल तक उसकी पहुँच नहीं हुई है। किर भी विश्वस्त धर्मशाकों से भगवान् ऋषभदेव का पता चढता है। उनका अस्तित्व धार्मिकता की दृष्टि से देखा जा सकता है, ऐतिहासिक दृष्टि से नहीं। किर भी उनका अस्तित्व असंदिग्ध है क्योंकि साहित्य भी इतिहास का एक सुदय अंग है और जैन साहित्य

ऋौर वैदिक साहित्य दोनों-समान रूप से भगवान् ऋषभदेव के श्रास्तित्व का समर्थन करते हैं।

भगवान् ऋषभदेव इतिहासातीत काल में हुए हैं। उन्हें असंख्य समय व्यतीत हो चुका है। फिर भी हम भगवान् ऋषभदेव का गुणगान करते हैं, उनकी ग्तुति करते हैं और ऐशा अनुभव करते हैं मानो वे हमारे सामने ही विद्यमान हों।

प्रार्थना का विषय श्राध्यातिमक है। इस श्राध्यातिमक विचार के सामने तर्क-वितर्क का कोई मूल्य नहीं है। यह विश्वास का विषय है। हृद्य की वस्तु का मस्तिष्क द्वारा निरीक्षण-परीक्षण नहीं किया जा सकता।

यहाँ जो प्रार्थना की गई है, उसका तत्त्व गंभीर है, फिर भी संत्रेष में उसे कहता हूँ। प्रार्थना में कहा गया है कि—'हे नाथ! मैं दोनों हाथ जोड़कर और मस्तक मुकाकर समभाव से आपको प्रणाम करता हूँ। प्रभो! भाष कहाँ हैं? आपका वह स्थान कीन-सा है जहाँ मेरा विनय प्रणाम पहुँच सकता है? अध्यात्म दृष्टि से आपका स्थान भन्यत्र कहीं नहीं है। आप अन्तर्यामी हैं, इसलिए अन्तर्वासी हैं—आपका स्थान मेरा अन्तःकरण है। आप अन्तर्यासे हैं। आप अन्तर्यासे हैं।

यों तो सभी लोग स्तुति-पाठ करते हैं, परन्तु वास्तव में स्तुतिपाठ का श्रिधकारी वही है जो परमात्मा को अन्तर्यामी मानता है—अनुभव करता है। परमात्मा को अन्तः इरण का वासी समझने वाला ही स्तुति बोलने का सञ्चा अधिकारी है।

प्रभो, तू अन्तर्यामी है, अन्तःकरण में विशाजमान है. तो

एक कृप। कर । मेरे जिस अन्तर के स्थामी तुम हो उसी अन्तर में इतनी मलीनता ज्याप्त है--ऐसी-ऐसी पाप-वासनाएँ घसी हुई हैं कि जिन्हें प्रकट करने में भी मैं लिजित होता हूँ । पाप की यह मलीन वासनाएँ मेरे लिए कितनी दु:खदायी होंगी, यह बात तेरे सिवाय श्रीर कौन जान सकता है ? तू ही मेरे श्रन्त:-करण में रहता है, इसलिए तेरे सिवाय वहाँ का हाल जानने वाला और कौन है ? हे मेरे देवता ! मेरी एक मात्र यही आकांक्षा है कि मेरे श्रन्त:करण को उन मलीमस वासनाश्रों से मुक्त कर दे।

मैंने एक कोर भगवान को अन्तर्यामी कहा है श्रीर दूसरी श्रोर श्रन्तः करण की मलीनता का विनाश करने की प्रार्थना की है। इसमें यह विशेषन समझा जाप कि जिसका श्रन्तर्यामी स्वयं भगवान है, उसके भन्तःकरण में मलीनता कैसी १ वर्ध दु:खों को अवकाश कहाँ है ?

प्रभा ! यदि तू अन्तर्यामी न होता और मैं तुमे अन्तर्यामी न सममता तो तुमे मेरे आन्तरिक दुःख का ज्ञान ही कैसे होता? वास्तविकता यह है कि तुम्ने अन्तर्यामी समम्मने से ही मुम्ने श्रपनी मछीनता का त्राभास हुआ त्रीर दु:खों की प्रतीति हुई है। साथ ही यह विचार भी त्राया कितू ही अन्तर्यामी है और तूही दुःखों का अन्त करने वाला भी है।

जिस घर में दीपक का प्रकाश नहीं होता, अंधकार में उस घर को वस्तुशों का पता नहीं चलता । उस समय चोर, सॉॅंप, गढ्ढा या ऋन्य कोई विवत्ति का साधन भी दृष्टिगोचर नहीं होता । इसी प्रकार जब तक मैंने वुभो श्रन्तयीमी नहीं समका था-अपने श्रन्त:करण में तेरी श्रखंड सत्ता का अनुभव नहीं किया था, तब तक यह पता भी न था कि मेरे अन्तः करण में क्या र भरा पड़ा है ! जिस प्रकार प्रदीप के प्रज्वलित होने पर घर में की समस्त वस्तुएँ दीख पड़ने लगती हैं-साँप, बिच्छ, चोर, गढ्ढा त्रादि विपत्तियाँ नजर आने लगती हैं, उसी प्रकार जब तेरी सत्ता का श्रन्तः करण में श्रामास होते ही प्रकाश फैला, तो उस प्रकाश में मैंने देखा कि मेरे अन्तः करण में क्या-क्या भरा है ! जब तेरे प्रकाश में अपने हृदय का हाल जाना और उसे दु:खों से परिपृर्श पाया तो चिन्ता हुई श्रीर सोचने लगा- 'श्रव में क्या करूँ ? कहाँ जाऊँ ? किस विधि से अन्तः करण की शुद्धि करूँ १' इस प्रकार व्यप हो कर, अपनी अशक्ति को भली। भाँति समम कर मैं उसके चरण-शरण में त्राया जिसने मुक्ते प्रकाश प्रदान किया है। जो स्वयं आलोक का पुंज है, वही अन्य को प्रकाश दे सकता है श्रीर वही दु:खों के श्रंधकार से उबारने में समर्थ हो सकता है।

मित्रो ! श्रन्तः करण में भी एक प्रकार का श्रन्धकार होता है। ज्ञानीजन उस अन्धकार की अज्ञान कहते हैं। जैन परि-भाषा में उसे भिष्यास्व कहते हैं। जहाँ भिष्यास्व है, वहाँ ऋज्ञान है। जहाँ अज्ञान है, वहाँ मिध्यात्व है। ऋज्ञान और मिध्यात्व, ह्नप ऋरीर रस की तरह सहचा हैं। एक के बिना दूसरे की सत्ता नहीं रहती। मोहनीय कर्म के स्दय से मिथ्यात्व का उदय है श्रीर ज्ञानावरण कर्म के उदय से अज्ञान उत्पन्न होता है। किन्त ज्ञानावरण कर्म ज्ञान का श्राच्छादन कर सकता है। उसमें ज्ञान को कुझान बनाने का सामध्ये नहीं है। मोहनीय कर्म ही ज्ञान में मिध्या रूपता उत्पन्न करता है। मिध्यास्व का संसर्ग पाकर ज्ञान भी मिध्या बन जाता है।

प्रभो ! जब तक मैं मिध्यात्व के ऋन्धकार में निमम् था, तब तक तो मुक्ते यह पता ही न था कि मेरे अन्तःकरण में क्या-क्या भरा है ! उस समय निश्चित्त होकर, बिना किसी प्रकार के खटके के, मनमाना व्यवहार करता था। उस समय बुद्धि में विपरीतता त्रा गई थी। जो शत्रु हैं, वे मुम्के मित्र जान पड़ते थे। हित, अहित दिखाई पड़ता था। जैसे अबोध बालक साँप को खिलीना समम कर उसे हाथ में ले कर गले में डाल लेता है, उसी प्रकार मैं भी आतमा के शत्रुखों को बड़े स्तेह के साथ गते से लगाये हुए था श्रीर उसी में श्रानन्द का श्रनुभव करता था। बुद्धि की विषरीतता ने बुरे कार्यों में श्रव्छाई की प्रतीति कराई थी; अतएव बुरे कार्यों का ही भला मान बैठा था।

किन्तु जिस दिन से तु अन्तर्याभी हुआ-मैंने तुमे अन्त-र्थामी माना, उसी दिन से अन्तःकरण में ज्ञान रूरी दिव्य दीपक की ज्योति प्रकट हुई। उस झान रूपी दीपक की ज्योति के प्रकाश में मैंने अपने अन्त:करण की ओर दृष्टि हाली तो उसमें भयावनी आपत्ति दीख पड़ी। श्रव उस आपत्ति से मुक्त होने के लिए विकल हूँ। ऋतएव प्रभो! मेरी प्रार्थना है कि मुक्ते उस विपदा से बचाओ।

मनुष्य को जब तक सम्यग्ज्ञान नहीं होता, तब तक वह साधु के स्थान पर भी धन-धान्य, पुत्र-पीत्र श्रादि की लालसा लेकर त्राता है। वह धन और पुत्र त्रादि सांसारिक पदार्थों के निमित्त से होने वाले दुःखों से छुटकारा पाने के लिए साधु के पास आता है, लेकिन यह दुःख तो घर पर भी दूर हो सकते हैं। फिर साधु के स्थान पर आने की क्या आवश्यकता है ?

आप लोग जब तक यहाँ नहीं भाये थे, तब तक की बात दूसरी है। लेकिन जब यहाँ आ गये हैं तो मुम्म पर भी उत्तर- दाबित्व आ गया है। यदि में परमारमा का म्मरण करके अपने उत्तरदायित्व का अनुभव करूँ तो मुम्म पर जितना उत्तरदायित्व का अनुभव करूँ तो मुम्म पर जितना उत्तरदायित्व अपने अ तमा का है उतना ही ओताओं के आत्मा का भी है। जैसे में अपनी आत्मा की शान्ति के लिए प्रयत्नशील हूँ, उसी प्रकार ओताओं के शान्तिलाभ के लिए भी मुम्मे चेष्टा करनी चाहिए। ओताओं को में शान्ति तभी प्रदान कर सकता हूँ जब मेरे अन्तरात्मा में शान्ति विद्यमान होगी। जो मेरे पास नहीं है, वह में दूसरों को कहाँ से दे सकता हूँ ?

सौ-पचास श्रादिमियों की रसोई बनाने वाली बाई, रसोई चख कर इस बात का निर्णय कर लेती है कि यह रसोई मुमको श्रच्छो—स्वादिष्ठ लगी है तो दू मरे जीमनेवालों को भी श्रच्छो लगेगी। यही बात यहाँ भी है। वक्ता को श्रपना व्याख्यान सर्व प्रथम श्रपने पर ही श्राजमाना चाहिए। व्याख्यान का विषय यदि वक्ता का हितकारक है तो श्रोताश्रों का भी उससे हितसाधन ही होगा; क्योंकि वक्ता और श्रोता की श्रात्मा समान है श्रीर इन श्रारमाश्रों को लगे हुए विकार भी समान हैं।

प्रभो ! अ्योंही तेरा स्वर्गीय प्रश्रा मेरे अन्तःकरण में प्रका-शित हुआ त्योंही मेरे अन्तःकरण का संशोधन होने लगा। में केहि कहीं विपात अति भारो, श्री रघुवीर दीन हितकारी। मम हृदै भवन प्रभु ! तौरा. तहँ आन बसे बहु चोरा ॥ अति कठिन करहिं वक जोश, माने नहिं विनय-निहोरा । तम छोभ मोह अहँकारा, मद कोध बोध-रिपु मारा ॥ अति करहिं उपद्रव नाथा ! मर्दिहं मोहिं जान अनाथा। में एक, अमित बटमारा कोउ सुनइ न मोर पुकारा॥ भागे नहिं नाथ ! उबारा. रघुनायक ! करह सँभारा। कहे तुलसीदास सुन रामा, लटें तस्कर तव धामा ॥ चिन्ता मोहि एहि अपारा। अपयश नहिं होय तुम्हारा ॥

इस प्रार्थना में श्रीर पहले की हुई भगवान् ऋषभदेव की प्रार्थना में कोई श्रान्तर नहीं है। दोनों की भाषा भिन्न है, भाव एक हैं। इसके अतिरिक्त भगवान् ऋषभदेव जिस सूर्यवंश में उत्पन्न हुए थे उसी सूर्यवंश में राम भी उत्पन्न हुए थे, एवं राम भी उसी तत्त्व तक पहुँचे हैं जिस परम तत्त्व तक भगवान् ऋषभ-देव पहुँचे हैं। 'रमन्ते योगिना यन्नेति रामः' ऋथीत् जिस तत्त्व में योगीजन रमण करते हैं वह 'राम' है, इम राम के इस रूप को मानते हैं।

इस प्रार्थना में बतलाया गया है कि—हे प्रभो ! मैंने आपको अपना अन्तर्यामी खीकार किया है, तब आपसे क्या कहूँ ? मेरे उपर जो विपदा है वह कही नहीं जा सकती । इस विपदा की दशा में तेरे सिवाय और कीन सहायक हो सकता है ? जिस अन्तः करण का तू स्वामी है, अन्तर्यामी है, उसी अन्तः करण में, दुःख रूपी सागर में डुबाने वाले बड़े-बड़े चोर—डाकू घुसे बैठे हैं । मैं उनमे निहोरे करता हूँ—विनय करता हूँ—उनके सामने गिड़गिड़ाता हूँ, पर वे परवाह नहीं करते । उल्टे जोर दिखा कर मुक्ते अधिक घबराहट में डाढते हैं । मैंने, तेरा प्रकाश मिलने से अपने अन्तः करण को अपूर्ण ज्ञान से देखा तो मुक्ते अपने अन्तः करण में भयंकर विपत्तियां दृष्टिगोचर हुई ।

प्रभो ! मेरे अन्तः करण में तुन्हाग वास हुआ, इसी से उसमें प्रकाश की आभा चमकी है । उस प्रकाश की आभा में देखता हूँ तो प्रतीत होता है कि अभी मेरे अन्तः करण में अज्ञान विद्यमान है । अज्ञान के अस्तित्व ने लोभ और मोह को जन्म दिश है । इन दोनों ने अहं कार का सर्जन किया । फिर कोध और लोभ रिपु आये, जिन्होंने सम्यग्ज्ञान का विनाश कर दिया है । इन सबके अतिरिक्त जन्म-मरण की चक्की में पीसने वाला काम भी वहाँ विद्यमःन है । इस प्रकार यह चोर बहुतेरे हैं और मैं

अकेला हूँ। मैं आर्तनाद करता हूँ पर वे उस पर कान नहीं देते — मेरी पुकार उनके कानों तक भी नहीं पहुँचती। वे मुक्ते दबाये चले जाते हैं। इस गाढ़े मौके पर तुम्हारे अतिरिक्त अन्य सहायक नहीं है। मुक्ते यह सोचकर अधिक पीड़ा होती है कि तुम जिस स्थान के अन्तर्यामों हो, उसी स्थान को यह छूट रहे हैं। इससे कहीं तुम्हारा अपयश न हो जाय!

आप लोग लोक-व्यवहार की बात जानते हैं न कि मुनीम अपने सेठ की दुकान का अपमान होते देखता है, तो उस समय अपने प्राण निछावर करने को उद्यत हो जाता है ?

क्या मुनीम ऐसे समय में, जब कि सेठ की दुकान के अप-मान का मौका हो, मजा मौज करने के लिए अन्यत्र चला जा सकता है ? नहीं। अगर कोई मुनीम चला जाय तो उसे क्या कहा जायगः ? — नमकहराम।

कोई सैनिक युद्ध के समय अपने प्राणों के लांभ से, कायरता धारण करके, किसी बहाने से युद्धभूमि से हटना चाहे तो क्या वह सैनिक च्रिय-धर्म का रक्षक कहा जा सकता है ?—कदापि नहीं।

भगवती सूत्र में वर्णन आया है कि वर्णनाग नतुवा श्रावक बेले-बेले पारणा करता था त्र्यांत् दो दिन उपवास किया करता श्रीर एक दिन भोजन करता था। वह श्रावक बड़ा तपोवीर श्रीर धर्म को जानने वाला था। एक बार उसके स्वामी पर संकट श्रा पड़ा। स्त्रामी ने उसे श्रादेश दिया कि युद्ध करने जाश्रो। वह बिना किसी आना-कानी के तत्काल युद्ध में जाने के लिए तैयार हो गया। उसने यह नहीं कहा —'मैं तपस्त्री हूँ। लड़ाई के लिए कैसे जा सकता हूँ ?' वर्णनाग नतुवा ऐसा कहता तो उसका समर्थन करने वाले भी अनेक मिल जाते। ( श्रोता श्रो को लक्ष्य करके ) श्रागर श्राप लोग उस समय वहाँ होते तो शायद युद्ध का श्रादेश देने वाले महाराजा चेड़ा (चेटक) को कहते कि राजा कैसा दुष्ट है-कितना अविवेको है, जो एक तपस्वी को रणभूमि में लड़ाई करने भेज रहा है! भला तपस्वी को लड़ाई से क्या वास्ता है ! पर वहाँ वर्णन।ग नतुवा था-धर्म का मर्म समझने वाला। उसने ऐसा कहकर टाल देने का प्रयतन नहीं किया। इसने अपने तपस्वीपन को अपनी जान बचाने के लिए ढाल नहीं बनाया। उसने यह नहीं कहा कि मैं तो घर श्रीर संसार के प्रति अपना ममस्व न्यून से न्यूनतर कर रहा हूँ. मुम्ते लड़ाई से क्या लेना देना है !

जैनधर्म का उपरेश कितना महान है! श्रादर्श कितना उच है ! पर हो क्या रहा है ? यह धर्म-वीरता का उपदेश देने वाला है। प्राचीन पुरुषों की श्रानेकानेक कथाएँ उनकी वीरता श्रीर प्रचएड पर।क्रमशीलता की प्रतीक हैं; किन्तु वर्तमान में इस महान् धर्म के श्रनुयायियों में कायरता का प्रवेश हो रहा है।

भगवान् ने वर्णनाग नतुवा का वर्णन करते हुए गौतम स्वामी से कहा-युद्ध का श्रामन्त्रण पाकर वर्णनाग नतुवा के ललाट पर एक भी सिकुड़न न आई। वह इमेशा बेला किया करता था, पर युद्ध में जाते समय उसने तेला किया। वह तेता करके रथ में बैठा और अपने स्वामी की सेवा के लिए तथा अधर्म से

बचने के लिए समरभूमि की श्रोर चछ दिया; जिसने किसी को यह कहने का साहस न हो सके कि राज्य श्रीर राष्ट्र की रक्षा करने के लिए धर्मीपन त्यागना चाहिए। ऋथीत राज्य-रक्षा और धर्म-रक्षा में सर्वथा विरोध नहीं है, कोई यह न कहने लगे कि हम धर्म की आराधना करने में श्रासमर्थ हैं, क्योंकि हमारे ऊपर राज्य की रक्षा करने का उत्तरदायित्व है। वर्णनाग नतुवा ने श्रपते व्यवहार से दोनों कर्त्तव्यों को समन्त्रय साधा और यह भी सिद्ध कर दिया कि धर्मीत्मा पुरुष अवसर श्राने पर श्रपने स्वामी को कभी घोखानहीं दे सस्ता। वह बिना किसी हिचकिचाहट के कर्त्तव्यभावना से प्रेरित होकर युद्ध के लिए चल दिया।

यह तो लौकिक युद्ध की बात है। लोकोत्तर युद्ध में ऐसे-ऐमे बीर साधु श्रीर श्रावक हुए हैं कि वहा भी नहीं जा सकता । अनेक साधुओं और श्रावकों ने लाकोत्तर युद्ध में जो शूरता का प्रदर्शन किया है, उम देख कर चिकत रह जाना पडता है। कामदेव श्रावक के सामने, सात-श्राठ ताड़ जितने लम्बे पिशाच का रौद्र धारण करके एक देव आया। वह कामदेव से कहने लगा--'मैं जानता हूँ, तू महाबी का अनुयायी है। तुभे नियम-भंग करना नहीं करपता है, फिर भी यदि तू अपने नियम का त्याग न करेगा, तो मैं श्रपनी इस तीखी तलवार से तेरे दु ३ ड़े-दुक ड़े कर हाल गा।

विशाच द्वारा इस प्रकार भय बताया जाने पर भी कामदेव सुमेरु की भाँति अचल रहा। कामदेव ने सोचा-- 'तत्वार से दुकड़े-

दुकड़े हो जाना श्रच्छा है, लेकिन में श्रपने आवरण से भगवान महावीर का जरा भी श्रपयश न होने दूंगा। उसे मन में यह ंनिरचय हो गया था कि जो चीज टुकड़े-टुकड़े हो सकती है, वह मैं नहीं हूँ । मैं वह हूँ, जिससे तलवार दुकड़े-दुकड़े करना तो दूर, स्पर्श भी नहीं कर सकती। 'नैन छिदन्ति शस्त्राणि' श्रयीत् त्र्यात्मा को शस्त्र छेद नहीं सकते, सिर्फ शरीर को छेद सकते हैं। में चिदानन्दमय श्रात्मा हूँ, में शरीर नहीं हूँ।'

इस प्रकार दृद्तापूर्ण विचार करने से ही समवशरण में भगवान ने कहा था कि-कामदेव को देखो, वह कैसा दृढ़ श्रावक है। इस प्रकार समवशरण में कामदेव की धार्मिक टढ़ता की प्रशंसा करते हुए भगवान ने निर्प्रन्थ श्रमणों को जो कुछ सूचित किया था, शास्त्र में उसका उल्लेख विद्यमान है।

यह भगवान महाबीर के छोटे पुत्र - श्रावक की बात हुई। भगवान् के क्येष्ठ ५त्र - निर्घन्थ मुनि - ने भगवान् का यश किस प्रकार कायम रक्खा, यह जानने के लिए गजसुकुमाल मुनि का उदाहरण मौजूद है। श्री गजसुकुमाल के उदाहरण से यह विचार करना चाहिए कि धर्म की रक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए ?

गजसुकुमाल मुनि भगवान् के बड़े पुत्रों में से हैं। उनके लोकोत्तर चरित ने उनके नाम में ऐसी पावनी शक्ति भर दी है कि उनके नाम का उचारण करने से ही हृद्य प्वित्र हो जाता है। ध्यानमग्र गजमुकुमाल के सिर पर पाल बाँच कर सोमल ब्राह्मण ने धधकते हुए लाज लाल अंगारे रक्खे । ऐसी घोरतम यातना के समय भी गजसुकुमाल ने भगवान् के यश का पूर्ण रूप से

संरक्षण किया। वे एक दृष्टि सोमल की ओर डाल देते, तो सोमल वहाँ ठहर नहीं सकता था। यही नहीं, संभव है वह भयभीत होकर अपने प्राण आप ही गॅवा बैठता। पर नहीं. गजसुकुमाल मुनि ने श्रीर ही कुछ सोचा । उनका ध्यान अस्यन्त उच्च श्रेणो पर जा पहुँचा था। जिस शरीर को यह रोमाञ्च-कारिणी यातना पहुँचाई जा रही थी, उस शरीर से उन्होंने मानों श्रवना समस्त सम्बन्ध त्याग दिया था।

यदि गजसुकुमाल मुनि सोमल से पूडते कि मैंने तेरा क्या श्रपराध किया है, जिससे तु मेरे सिर पर पाल बाँध कर अंगार रखना चाहता है, तो दुरातमा सोमन क्या मुनि का कोई ऋपराध बता सकता था ?

## 'नहीं।'

सोमल की कन्या के साथ विवाह करना या न करना, उनकी श्रपनी मर्जी की बात थी। लेकिन मुनिराज गजसुकुनाल ने संसार के दावे या फरियाद का विचार नहीं किया।

अगर आपको कहीं शीघ पहुँचना है, शीघ पहुँचने से किसी विशेष लाभ की त्राशा है। पर शीघ पहुँचते का कोई साधन नहीं मिल रहा है। इसी समय कोई पुरुष मोटरकार लेकर श्राप के पास आता है और श्रापको अपने गन्तव्य स्थान पर पहुँचा देता है। इस अवस्था में आप हो हर्ष होगा या शोक ? 'हर्ष।'

उस समय श्रापके अन्तःकरण में मोटरकार लाने वाले पुरुष के प्रति कृतज्ञता का भाव उदित होगा। श्राप उसे परमोपकारी मानेंगे।

जिस प्रकार ऋचानक मोटर में बैठकर लक्ष्य स्थान पर शीघ पहुँच जाने के कारण आपको प्रसन्नता का अनुभव हो सकता है, उसी प्रकार की प्रसन्नता गजसुकुमाल सुनि को उस समय हुई थी। गजसुकुमाल मुनि की आन्तरिक अभिलाषा थी कि मैं सदा के लिए शरीर सं मुक्त होकर धिद्धि छाम करूँ। पर शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त करने का कोई साधन न था। इतने में श्रचानक ही सोमल ब्राह्मण आ पहुँचा और उसने उनके सिर पर श्रंगारे रख दिये । इस साधन के द्वारा गजसुकुमाल सुनि की श्रमिलाषा पूर्ण हुई। उन्होंने शीघ ही सिद्धिलाम किया। इसी कारण गजमुकुमाल मुनि ने सोमल को अपना उपकारक मित्र माना । यद्यपि सोमल ने जैसा दुष्कर्म किया था, वैसा कोई अबोध बालक या हत्यारा भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी भावना मुनि को घोर कष्ट पहुँचाने की थी-उन्हें मोक्ष में पहुँचाने की नशीयो। जिन गजपुकुमाल मुनि की मुद्रा निर्वेर यी-जिनके रोम-रोम से साम्यभाव के छोत बढते थे. उनके सिर पर श्रंगारे रखने का कौन साहस कर सकता था ! किन्तु गजसूकुमाल मुनि जिस प्रकार छोकोत्तर साम्यभावी थे, सोमल उसी प्रकार लोकोत्तर कषायी-इत्यारा था। फिर भी गजसुकु वाल मुनि ने उसे बीर कह कर श्रापना मित्र माना।

ऐसी कोई परिस्थित उपस्थित होने पर आप कहेंगे- 'कर्म भी गति है।' लेकिन गजसुकुमाछ सुनि कहते हैं- 'धर्म की गति है !'

श्रगर कोई दरिद्र दामाद अपनी सप्तराल जाए और उसे

एक अच्छी सन्दर श्रीर कीमती पगड़ी मिल जाय तो उसे कितनी खुशी होगी?

'खब।'

गजसुकुमाल सुनि को भी वैसी ही खुशी है। वे कहते हैं-यह अग्नि जलाने वाली नहीं है, किन्तु मेरे भारमा को प्रका-शित करने वाली सिद्ध ज्योति है। श्रगर वह जलाने वाली भी है तो मुक्ते नहीं, वरन् श्रनादि काल से आत्मा के साथ चिपटे इए कमों को भस्म करने वाली है।

भावना के अनुसार सिद्धि प्राप्त होती है। जिसकी जैसी भावना होती है, उसे वैसी ही सिद्धि मिलती है। मुनिराज गज-सुकुमाल यदि निर्णय कराने जाते, तो उन्हें वह फल न मिलवा, जो फल निर्णय न कराने से मिला । अगर गजसुकुमाल सुनि निर्णय कराने बैठते तो फिर भगवान निमनाथ किसके बल पर गर्जते ? भगवान् का यश कैसे रहता ?

श्राज श्रीकृष्ण महाराज श्रपने महल से निकल कर नये मुनिराज के दर्शन करने की श्रिभलाषा से चले। समस्त यदुवंशियों के मन उन्हें देखने के लिए ळालायित हो रहे थे। हृदय में उत्मकता थी श्रीर श्राँखें उनके रूप का पान करने के लिए ज्याकल हो रही थीं। सभी को बड़ी भागी उमंग थी। इस प्रकार उत्सु-कता श्रीर उमंग से भरे हुए श्रीकृष्ण, देवकी श्रीर अन्यान्य समस्त यदुवंशी लोग भगवान् नेमिनाथ की सेवा में उपस्थित हुए। सब ने उत्सुकता भरे नेत्र इधर-उधर, चारों ओर दौड़ाए, पर गजसुकुमाल सुनि के कहीं दर्शन न हुए। महाराज श्रीकृष्ण ने

भगवान् नेमिनाथ से पूछा-'गज मुकुमाल मुनि के दर्शन नहीं हो रहे हैं। वे महात्मा कहाँ हैं ?' भगवान् नेमिनाथ ने गंभीर वागी से कहा- 'उन्होंने श्रपना अर्थ सिद्ध कर लिया है।'

श्रीकृष्ण महाराज-एक ही रात में उन्होंने ऋर्थ-लाभ कर लिया ! यह तो बड़े आश्चर्य की बात है । प्रभो ! इतनी जल्ही ऋर्थ-सिद्धि इन्हें कैसे हो गई ?

भगवान् नेमिनाय-उन्हें सहायता मिल गई थी। श्रीकृष्य-भगवन् ! कैसी सहायता ?

भगवान् - जैसी सहायता तुमने उस बूदे श्रादमी को पहुँ-चाई थी, वैसी ही सहायता गजसुकुमाल मुनि को देने वाला एक पुरुष उन्हें मिल गया।

यहाँ यह ऋ।शंका की जा सकती है कि मुनि का घात करने वाले, अत्यन्त क्रारकर्मा सोमल ब्राह्मण को भगवान् ने गजमुकुः माल मुनि का सहायक क्यों कहा है ? क्या उसने मुनि पर दया की थी ? क्या वह मुनिराज का दितेषी था ? नहीं, तो भगवान नेमिनाथ ने उमें सहायक किस उद्देश्य से कहा है ?

या निशा सर्व रुतानां तस्यां जागर्ति संयमी ।

साधारण जनता के लिए जो घोर श्रंधकार से भरी रात है, वही ज्ञानियों के लिए चमकता हुआ दिवस है।

मनिहन्ता और करकर्मा सोमल को भगवान् ने गजसुकुमाल मुनि का सहायक क्यों बतलाया है ? उसे उपकारी किस लिए कहा है ? यह रहस्य स्याद्वाद अथवा अनेकान्तवाद को समम्रे बिना नहीं समका जा सकता।

प्रत्येक पदार्थ अनन्त शक्तियों का पिग्र है। उन समस्त शक्तियों के दो वर्ग किये जा सकते हैं—घातक शक्ति और रक्षक शक्ति। मगर इन शक्तियों के देखने में दृष्टिभेद होता है। श्रज्ञानी लोग जिस शक्ति को घातक शक्ति मानते हैं, उसी को ज्ञानी जन रक्षक शक्ति मानते हैं। भगवान् नेमिनाथ ने इसी के श्रनुसार सोमल ब्राह्मण को गजसुकुमाल मुनि का घातक नहीं वरन् सहा-यक माना।

सचा ज्ञान वह है जो अपना दावा आप ही चुकाता है—दूसरे पर नहीं डालता। जो अज्ञान है वही अपनी बात दूसरों पर डाटता है। इस दृष्टिभंद के कारण सोमल सहायक कहलाया। सोमल अपनी मलीन और कृर भावना के कारण मुनि-घातक है, फिर भी गज्ञ सुकुमाल मुनि की अपेक्षा से उसे सहायक कहा गया है।

मित्रो ! नेमिनाथ भगवान की लज्जा गजसुकुमाल सुनि ने अपने अलीकिक क्षमाभाव के द्वारा रखी । क्या श्राप धर्म की लाज रक्खेंगे लाज न रक्खेंगे ? अगर श्राप क्षमा द्वारा धर्म की लाज रक्खेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा—आपका कल्याण होगा । अतएव परम पावन परमात्मा के प्रति प्रणत भाव से यही प्रार्थना करो कि —प्रभो ! बस्तुतः हमारा अहित करने वाला अन्य कोई नहीं है । अहित करने वाला हमारे अन्तःकरण में हो विद्यमान है । अगर अहितकर्ता अन्तःकरण में हो विद्यमान है । अगर अहितकर्ता अन्तःकरण में न होता तो अन्तःकरण में हो क्लेश का प्रादुर्भाव क्यों होता ? जहाँ बीज बोया जाता है वहीं अंकुर उगता है । अतएव अपने क्लेशों का कारण अपना आरमा ही है । इस २ दि.

प्रकार बहिर्दृष्टि त्याग कर श्रन्तर्दृष्टि से देखोगे तो तुम्हारा अवश्य कल्यागा होगा। तुम किसी भी घटना के लिए दूसरों को उत्तर-दायी ठहराओंगे तो राग-द्वेष होना अनिवार्य है; श्रतएव उसके लिए अपने त्र्याप उत्तरदायी बनो । उसे अपने ही कर्मों का फल सममो । इस प्रकार तुम निष्पाप बनोगे - तुम्हारा अन्तः करण समता की सुधा से श्राप्तावित रहेगा। कल्याण का यही राजमार्ग है।

महावीर भवन, देहछी ता० ४-५-३१

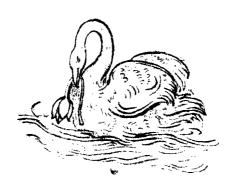



## पिक्क भेरणा

## प्रार्थना

आज म्हारा संभव जिनजो रा, हित चित्र सूंगुण गास्यां॥ मधुर मधुर स्वर राग अलापी, गहरा शब्द गुंजास्यां॥

एक मैं स्तुति बोलता हूँ श्रीर एक छोटा बालक भी बोलता है, लेकिन दोनों के स्तुति बोलने में क्या श्रम्तर है, इस पर ध्यान दो। स्तुति का नाम ही प्रार्थना है। स्तुति के द्वारा किन ने प्रार्थना के भाव प्रकट किये हैं। ईश्वर की प्रार्थना के लिए हृदय में जो भावना उद्भूत हुई, उसे व्यक्त करने के लिए किन ने स्तुति का रूप दे दिया है। इस प्रकार एक किन ने इस स्तुति को शाब्दिक रूप प्रदान किया है, पर इन दूसरे की ही न समिमए। श्राप यह देखिए कि इस स्तुति में प्रकट किये गये भानों के साथ श्रपनी आहमा का कितना संबंध है ? शब्द स्तुति का

शारीर है श्रीर भाव उसकी श्रातमा है। श्रातएव स्तुति की आत्मा के साथ अपनी श्रात्मा का संबंध स्थापित करना चाहिए। सोना किसी का हो और कहीं से श्राया हो, यदि वह कसीटी पर ठीक उत्तरता है हो उसे शुद्ध एवं प्राह्म माना जाता है। इसी प्रकार स्तुति किसी की भी बनाई हुई क्यों न हो, यदि उसके भाव श्रात्मा की कसीटी पर खरे उत्तरते हैं तो उसे स्वीकार करना चाहिए।

ऋज्ञान पुरुष बुरी वस्तु को शीघ्र ही अपना लेते हैं श्रीर अन्छी वस्तु को ठुकरा देते हैं। ज्ञानी-जन ऐसा नहीं करते। वे चाहे किसी की बनाई हुई प्रार्थना हो, श्रीर चाहे किसी भी भाषा में हो, उसे श्रात्मा की कसीटी पर ठीक उतरने में प्रहण कर लेते हैं। वे श्रार साधु हैं तो यह नहीं सोचते कि इस स्तुति को एक गृहस्थ ने शब्द-बद्ध किया है तो हम साधु होकर इसे कैसे प्रहण करें ? अगर वे गृहस्थ हैं तो यह नहीं सोचते कि साधु द्वारा निर्मित स्तुति का पाठ हम क्यों करें ? श्रात्एव वह स्तुति निस्सन्देह माह्य है, जो श्रात्महित-साधन रूप है।

मैंने श्रमी जो स्तुति पड़ी है, इसके रचियता विनयचंदजी गृहस्थ थे। लेकिन इस स्तुति में मुक्त इतने श्रानन्द की अनुभूति होती है कि छोड़ने को जी नहीं च।हता। कष्ट के समय भी, विनयचंदजी की स्तुति से मुक्ते शान्ति प्राप्त होती है। यही कारण है कि मैं यह स्तुतियाँ बारम्बार बोलता रहता हूँ। विनयचंदजी की यह चौबीस स्तुतियाँ मेरे लिए अध्यात्म-शास्त्र के चौबीस अध्यायों के समान हो रही हैं।

आज मैंने संभवनाथ भगवान की प्रार्थना की है। कवि ने इस स्तुति में कहा है -

> आज महारा संभव जिमजी रा, हित चित से गुण गास्यों हो राज। मधुर मधुर सुर राग अलापा, गहरा शब्द गुंजास्यां हो राज ।।आज०।। मन वच काय छाय प्रभु सेती.

निशदिन सांस उसांसा ॥

इस स्तुति में 'त्राज मेरे संभवनाथ' कह कर यह कहा है कि मैं उसके गुण गाऊँगा। अर्थात् त्राज मैं अपने संभवनाथ के गुण गाऊँगा, दूसरे के संभवनाथ के गुण नहीं गाऊँगा। श्रभी मैंने कहा है कि स्तृति में मेरे तेरे का भेद नहीं रखना चाहिए। पर इस स्तुति में मेरे-तेरे का भेदभाव रह गया है, इसका समाधान क्या है ? साथ ही एक प्रश्न और उत्पन्न होता है कि इस स्तुति वाले संभवनाथ अगर 'मरे' हैं तो दूसरे के संभवनाथ कीन से हैं ? किव कहते हैं—-त्राज गुए। गाऊँगा। सो 'आज' में क्या विशेषता है ? श्राज कहने का रहस्य क्या है ?

जब तक इन सब प्रश्नों का समाधान व हो जाय तब तक स्त्रति का मर्भ नहीं समका जा सकता श्रीर मर्भ समके विना उसके प्रति प्रेम-आकर्षण नहीं हो सकता। बिना प्रेम के. ऊपरी भाव से गाई जाने वाली स्तुति से कदाचित् संगीत का लाभ हो सकता है, पर श्राध्यात्मिक लाभ नहीं हो सकता। स्तुति तन्मयता के बिना तोता का पाठ है।

स्तुति में 'म्हारा' (मेरा) कहा है, तो पता लगाना चाहिए कि वास्तव में 'म्हारा' कीन है ? अगर हम 'मैं' या 'मेरा' का पता पा जाएँ तो अनायास ही यह समक लेंगे कि संभवनाथ को 'मेरा' क्यां कहा है ?

> आप में 'अपने' को कोई जब तलक पाता नहीं। तब तलक वह मोक्ष को हिंगिज कदम धरता नहीं॥

आप लोग 'मैं' का श्रर्थ करते हैं-

ये मम देश विलायत है अरु, ये मम बांधव ये मम नाती।

यह मेरा देश है, यह मेरा घर है, यह मेरा पुत्र है, बस इसी में आपका 'मैं' समाप्त हो जाता है। लेकिन विचार करों कि जिसे आप 'अपना' कहते हैं वह आपका है भी या नहीं ? आप तो सारे दंश को ही अपना कह रहे हैं पर सरकार ने आपका एक मौंपड़ा भी अपना रहने दिया है ? आप तो चाहते हैं हम गृह-कर न दें. लेकिन आप ऐसा करेंगे तो क्या सरकार आपको गृह में रहने देगी ? वह निकाल बाहर न करेंगी ? किर घर आपका कैसे हुआ ? वास्तव में घर न तुम्हारा है, न सरकार का है। वह तो ईट, चूना, पत्थर आदि का बना हुआ है। वह तुम्हारा कैसे हो सकता है ?

इस प्रकार जब श्राप श्रपने आपको ही नहीं पहचान सकते, तो श्रीर को क्या पहचानागे ?

छोग बड़े श्रभिमान के साथ कहते हैं—यह मेरे हाथी हैं। यह मेरे घोड़े हैं। यह मेरी मोटर है। लेकिन क्या वास्तव में ही हाथी, घोड़े ऋौर मोटर तुम्हारी है ? जिसकी वह मोटर कही जाती है, वह उसी पर चढ़ जाती है; फिर भी वह मोटर उसकी है ? सत्य तो यह है कि हाथी, घोड़े आदि कोई भी पदार्थ तुम्हारा नहीं है।

जो तुम्हारा है, वह तुमसे कभी विलग नहीं हो सकता। जो वस्तु तुमसे विलग हो जाती या हो सकती है, वह तुम्हारी नहीं है। पर-पदार्थों के साथ आत्मीयता का भाव स्थापित करना महान् भ्रम है। इसी भ्रमपूर्ण श्रात्मीयता के कारण जगत् श्रनेक कर्ष्टों से पीड़ित है। ऋगर 'मैं' और 'मेरी' की मिथ्या धारणा मिट जाय तो जीवन में एक प्रकार की अलौकिक लघुता, निरु-पम निस्पृहता श्रीर दिव्य शान्ति का उदय होगा।

हाथी, घोड़ा, महल, मकान श्रादि आपके नहीं हैं, यह बात श्रनाथी मुनि श्रीर महाराज श्रेणिक के संवाद से भलीभाँति समकी जा सकती है।

एक बार मगध का ऋधिपति श्रेणिक मंडिकुक्ष नामक उद्यान में विहार करने के लिए आया। संयोगवश अनाथी मिन भी उसी उद्यान में विराजमान थे। राजा श्रेणिक की मुनि पर दृष्टि पड़ते हो वह उनकी ओर इस प्रकार ऋ।कर्षित हो गया जैसं चुबक से लोहा श्राकर्षित होता है । सुनि का दिव्य रूप और उनके मुख पर विराजमान तेज देखकर वह चिकत रह गया। रूप बनावटी है या वास्तविक है, यह तो मुखाकृति देखते ही पता चल जाता है। बनावटी रूप छिपा नहीं रहता। मनि के मुख पर जो तेज और रूप था, वह

आन्तरिक तेज का प्रतिबिग्ध था। उसे देखकर राजा को श्राध्यर्य हुन्ना। वह मन ही मन सोचने लगा- 'यह मुनि कैसे रूपवान हैं ! रूप का इतना धनी तो मैंने आज तक किसी को नहीं देखा।" यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि श्रेणिक स्वयं अत्यन्त सुन्दर था। उसकी सुन्दरता के विषय में प्रसिद्ध है कि एक बार वह वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर जब भगवान् महावीर के समवशरण में गया था, तब उसका रूप-लावएय देखकर कई साध्वियाँ भी मुग्ध हो गई थीं श्रीर उन्होंने ऐसे सुन्दर पुरुष की प्राप्ति का निदान किया था। इतने श्रिधिक सीन्दर्य से सम्पन्न श्रेणिक भी मुनिराज का रूप देखका चिकत रह गया; इससे मुनिरान की रूप-सम्पत्ति का अनुमान किया जा सकता है।

श्रन्ततः राजा श्रेणिक मुनिराज के समीप गया। वह उनके बाह्य एवं श्रान्तरिक गुर्गों का आकलन कर चुका था, अतएव उसने मुनिराज के चरणों में प्रणाम किया। उनकी प्रदक्षिणा की और न मुनिराज से अधिक दूर, न अधिक पास, यथोचित म्थान पर वैठ गया । तत्पश्चात् श्रात्यन्त नम्नतापूर्वक राजा ने कहा-'प्रभो ! श्राज्ञा हो तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ।' मुनिराज की स्वीकृति प्राप्त करके उसने कहा- 'महाराज ! मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपने भर जवानी में दीक्षा क्यों धारण की है ? इस उम्र में तो भोगोपभोग भंगने में रुचि होती है. फिर आप विरक्त होकर चारित्र का पालन करने के लिए क्यों निकल पड़े हैं ? संसार के भोग भोगने योग्य इस अवस्था में आप योग की श्राराधना करें, यह ठीक नहीं जान पड़ता। श्रगर श्राप बृद्ध होते तो मुक्ते इतना कुतृहत न होता श्रीर श्रापकी योग-साधना

भी समम में आ सकती थी। पर युवावस्था में आपने संयम धारण किया है, इसिळिए मैं यह प्रश्न पूज़ने के लिए उदात हुआ हूँ। यदि आपकी भौति सभी लोग इस तरुण अवस्था में संयम धारण करने लगेंगे तो गजब हो जायगा । मैं यह प्रश्न प्रत्येक संयमी से नहीं पूछता । पर मेरे सामने जिसने युवावस्था में संयम धारण किया हो, उससे यह पूछना मैं अपना कत्त व्य सममता हूँ। अगर मैं अपने कर्त्तव्य का निर्वाहन करूँ, तो राजा कैसे वहला सकता हूँ ? अनुचित श्रीर अध्यानीय कार्य को रोक देना राजा का कर्त्तव्य है। अतः कृपा कर यह सममाइए कि आप बुद्धिमान् होते हुए भी इस उम्र में संयम की साधना के लिए क्यों प्रवृत्त हुए हैं ? अगर आपने किसी कष्ट के कारण या किसी के बदकाने से संयम प्रहण किया हो. तो भी निःसंकोच होकर कह दीजिए. जिससे मैं श्रापका कष्ट निवारण करने में सहायक बन्तं।

राजा श्रेगिक का प्रश्न सुन कर भुनिराज ने उत्तर दिया-'महाराज, मैं त्रानाथ था। मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं था। मेरा पालन कोई कर नहीं सकता था। इसलिए मैंने संयम धारण किया है।

मृति के इस संचित्र उत्तर से यह ममका जा सकता है कि वह कोई भटकने वाला व्यक्ति होगा। उसे खाने-पीने श्रीर रहन-सहन की सुविधान होगी। उसकी रक्षा करने वाला कोई न होगा: इसलिए उसने दीक्षा ले ली होगी । अथवा —

> नारि सुई घर सम्पत नासी। मंड मुडाय भये संन्यासी ॥

इस कथन के अनुसार का तो स्त्री का देहान्त हो गया होगा अथवा सम्पत्ति नष्ट हो गई होगी। ऐसे ही किसी कारण से मूंड मुड़ा कर दीक्षा ले छी होगी!

राजा को भी मुनि का उत्तर सुन कर आश्चर्य हुआ। उसने सीचा होगा—श्रभी तो ऐसा किलयुग नहीं श्राया कि बोई दयालु श्रनाथ की रक्षा न करे। किर यह मुनि तो इस प्रकार की श्रद्धि से सम्पन्त हैं, यह श्रनाथ कैसे हो सकते हैं ? इनका कथन तो ऐसा मालूम होता है, जैसे कल्पगृक्ष कहे कि मेरा कोई श्रादर नहीं करता, चिन्तामिए कहे—कोई मुक्ते रखता नहीं है, या कामधेनु कहे—मुक्ते कोई खड़ा होने की भी जगह नहीं देता। जैसे कल्पगृक्ष, चिन्तामिए और कामधेनु का यह सथन श्रसंभव प्रशित होता है, इसी प्रकार इन मुनि की बात भी कुछ समक्त में नहीं आती। जिनके शरीर में शंख, चक्र, पद्म आदि शुभ लक्षरण विद्यमान हैं, उनका कोई नाथ न हो, उनकी रक्षा करने वाला कोई न हो, उनका कोई सहायक मित्र भी न हो, यह कैसे माना जा सकता है ?

किव कहते हैं — हंस से कदाचिन विधाता रुष्ट हो जाय तो उसके रहने का कमल-वन नष्ट कर सकता है। उस मानस-सरोवर में रहने में बाधा पहुँचा सकता है। पर उसकी चोंच में दूध और पानी को श्रलग-श्रलग करने का जो गुण विद्यमान है, वह तो नहीं छीन सकता!

इस प्रकार मन हो मन सोचकर राजा ने कहा—'मुनिराज ! आप ऐसी असाधारण ऋद्धि से सम्पन्न होने पर भी अपने को अनाथ कहते हैं। यह बात मानने का जी नहीं चाहता। मैं ऋधिक चर्चा करना नहीं चाहता। ऋाप मेरे साथ चित्रए, मैं आपका नाथ बनता हूँ । मेरे राज्य में कोई कमी नहीं है।'

श्रापको भी राजा के समान विवेकशील बनना चाहिए। त्रगर कोई बात त्रापको समभ में न त्रावे तो दूसर पर फटपट त्राचिप कर डालना उचित नहीं है। पहले वास्तविकता को सम-मने का नम्रता-पूर्वक प्रयास करो, फिर यथाचित कर्त्तव्य का निर्णय करो ।

श्रेणिक मुसकिरा कर फिर बोला—'हे भदन्त ! मैं श्रावस कुछ अधिक न कहते हुए वस यही कहना चाहता हूँ कि आप संकोच न करें । आपने अनाथता के दुःख से प्रेरित होकर संयम धारण किया है, मैं उस अनाथता का दुःख दूर करने के लिए त्र्यापका नाथ बनता हूँ। जब मैं स्वयं नाथ बन जाऊँगा, तो त्रापको किस चीज की कमी रहेगी ? अतएश मुनिराज, चलिए। संयम त्यार कर भोगोपभोग का स्वन कीजिए। आपको सब प्रकार की सख-सुविधा प्राप्त होगी।

राजा का यह कथन सुन कर मुनि को ऋ।श्चर्य हुआ। इधर मृति सोच रहे थे-'वेचारा राजा स्वयमेव अनाथ है. तो पिर मेरा नाथ कैसे बनेगा १' उधर राजा सोचता था—'ऐसे प्रशस्त लक्षणों में सम्पन्न ऋदिशाली पुरुष का नाथ बनने में कीन श्रपना सीभाग्य न समभोगा ?'

श्रन्त में मुनिराज ने गंभीर होकर कहा- 'राजन् ! तुम स्वयं अनाथ हो, तो दूसरे के नाथ कैसे बनोगे ? जो स्वयं दिगम्बर है—वस्त्ररहित है, वह अपने दान से दूसरों का तन कैसे ढेंकेगा ?

शरीर भोगोपभोग के लिए है. यह विचार त्राते ही आत्मा गुलाम एवं त्रानाथ बन जाती है। श्राप सममते हैं—त्रामुक वस्तु हमारे पास है, त्रातएव हम उबके स्वामी हैं। पर ज्ञानी-जन कहते हैं—त्रामुक वस्तु तुम्हारे पास है, इसीलिए तुम उसके गुलाम हो—ग्रतएव अनाथ हो। एक त्राज्ञान पुरुष सोने की कंठी पहन कर घमंड से चूर हो जाता है। वह दिखाना चाहता है कि मैं सोने का स्वामी हूँ, पर विवेकी पुरुष कहते हैं—'वह सोने का गुलाम है।' त्रागर वह सोने का गुलाम न होता तो साना चला जाने पर उसे रोना क्यों पड़ता है ? वह सोने का श्राप्ता है ? जहाँ पराश्रय है वहीं गुलामी है, जहाँ गुलामी है, वहीं अनायता है।

मुनि ने राजा को अनाथ कहा। उसका भावार्थ यही है कि तुम जिन वस्तुओं के कारण अपने को नाथ सममते हो, उन्हीं वस्तुओं के कारण वास्तव में तुम अनाथ हो। जब तुम स्वयं अनाथ हो, तो दूसरे के नाथ कैसे बन सकते हो १ इस प्रकार जिन वस्तुओं पर तुम्हारा स्वामित्व नहीं है, वे वस्तु अगर दूसरों को प्रदान करोगे तो वह चोरी कहलाएगी, उसके लिये दंड का पात्र बनना पड़ेगा।

सुनिराज के इस कथन से राजा के विस्मय का ठिकाना न रहा । मगध के विशाल साम्राज्य का अधिपति श्रेणिक स्त्रनाथ है ! यह कल्पना ही उसे आश्चर्यजनक प्रतीत हुई । उसने

सोचा-मुनि मुम्ने अनाथ कहते हैं, यह मेरे लिए अशुतपूर्व है। त्राज तक मुफ्ते किसी ने ऋनाथ नहीं कहा। मुक्ते घर-बार छोड़कर बाहर भटकना पड़ा था-- मुसीबतों में मारा-मारा फिरता था, उस समय भी किसी ने मुभे अनाथ नहीं कहा था। मैंने उस गाढ़े श्रवसर पर भी श्रनाथता अनुभव न का थी, वरन् श्रपने पुरुषार्थ पर अवलंबित रह कर अपना काम निकाला था। संभव है, मृति को मेरे वैभव का पता न हो। इनकी आफृति से जान पड़ता है कि यह मुनिराज महान् ऋद्धि के धनो हैं, तो संभव है इनकी दृष्टि में मैं अनाथ जँचता होऊँ।

राजा ने कहा- महाराज ! मैं मगध का श्रधीश्वर हूँ। मैं सम्पूर्ण मगध का पालन-रक्ष्मण करता हूँ । मेरे राज्य में श्रानेक हाथी, घं हे आदि रत्न विद्यमान हैं। बड़े-बहे भाग्यशाली राजा मेरी आज्ञा शिरोध।र्य करते हैं और ऋपनी कन्याएँ मुफो देकर त्र्रभुमहीत होते हैं। मेरी त्र्राज्ञा का त्रमादर करने का किसी में साहस नहीं है। ऐती स्थिति में श्राप मुक्ते श्रनाथ क्यों कहते हैं ? मुनि होकर, मुक्त सरीखे महान् ऐश्वर्य सम्पन्न सम्राट् को आप अनाथ कहते हैं। यह मिध्याभाषण त्राश्चर्य उत्पन्न करता है। सूर्य प्रकाश न दे यह आश्चर्यजनक है, इसी प्रकार मुनि मिथ्याभाषण करे यह भी त्राश्चर्यजनक है। मुनि कभी असत्य का प्रयोग नहीं करते । मुनिवर ! ऋापको ऋसत्य न कहना चाहिए । त्रापके कथन का मम क्या है, कृपया स्पष्ट सममाइए।

मुनि ने उत्तर दिया-'राजन! आप सनाथ-श्रनाथ का भेद नहीं

जानते। इसी कारण आत यह कह रहे हैं और आश्चर्य में पड़े हुए हैं। मैं आपको सनाथ-अनाथ का स्वरूप सममाता हूँ। शान्त-चित्त से सुनिए। यह मेरे स्वानुभव की बात है, इसमें संदेह के लिए लेशमात्र अवकाश नहीं है।

'कौशाम्बी नाम की नगरी में मेरे पिता रहते थे। उनके पास प्रचुर धन-सम्पत्ति थी। मेरा लालन-पालन श्रात्यन्त कुशलता-पूर्वक किया गया था। मुक्ते किसी चीज की कमी न थी। मेरी बाल-श्रवस्था बड़े श्रानन्द से व्यतीत हुई। जब में तकण्यान्यस्था में आया तो सुयोग्य कन्या के साथ मेरा विवाह-संबंध हुआ। श्राप जिस श्रवस्था को भोग भोगने योग्य कहते हैं, उसी श्रवस्था में, श्राप्के बताये हुए समस्त साधन विद्यमान होने पर भी मेरी क्या दशा हुई सो ध्यान से सुनिये। युवाबस्था में मेरी श्राह्वों में रोग उत्पन्न हो गया। वसके कारण मुक्ते तील्ल वेदना होने लगी। नेत्र-पीड़ा के साथ ही साथ मेरे सम्पूर्ण शरीर में दु:सह संताप फूट पड़ा। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानों सारा शरीर श्राग में रख दिया गया है।

राजन्! आप शासन के संचालक हैं। अगर आपके सामने कोई किसी की आँखों में सुई भौंक दे या किसी का शरीर जला दे तो आप क्या करेंगे?

राजा ने कहा—'मेरे राज्य में किसी ने ऋपराध किया हो श्रीर पता लगने पर भी मैंने श्रपराधी को दंड न दिया हो, यह श्राज तक नहीं हुआ।'

मुनि--'राजन ! बाहर के अपराधी सं आप मेरी रक्षा

कर सकते थे, पर जिस शैतानी रोग ने मुक्त पर आक्रमण किया था, उससे मुक्ते कीन बचा सकता था ? क्या श्रापके राज्य में रोग का आक्रमण नहीं होता ? क्या त्राव रस त्राक्रमण का सामना करने के लिए कभी प्रयव्सशील हुए श्रीर प्रजा की रोग से रक्षाकी है ? क्या अब आपक राज्य में प्रजा रुग्ण नहीं होती १ श्रगर रोग मं श्राप श्रपने प्रजाजनों की रक्षा नहीं कर सकते तो उनके नाथ कैसे कहला सकते हैं ? इस दृष्टि से विवार करो तो प्रजा का नाथ होना तो दूर रहा, आप अपने खुर 'नाथ' भी नहीं हैं! मैं इसी प्रकार का अपनाथ था। अगर यह कहा जाय कि रोग से किस प्रकार रच्चा की जा सकती है ? बहतो अपने हाथ की बात नहीं है। तो फिर नाथ हो का दावा क्यों करना चाहिए ? नम्नतापूवक अपनी अनाथता म्बीकार करनी चाहिए, जिससे धनाथ बनने का उपाय सुक्त पड़े श्रीर उसके लिए प्रयव्न भी किया जा सके।

राजन् ! तुम बाहर के शत्रुओं को देखते हो, पर भीतर जो शत्र ब्रिपे बैठे हैं उन्हें क्यों नहीं देखते ? भीतर के शत्रु ही तो श्रमली शत्र हैं। उन्हें जो जीत नहीं सकता, वह नाथ कैसा? श्रतएव तुम स्वयं भी श्रनाथ हो।'

राजा-- 'आपको बड़ी असह्य वेदना थी ?'

मुनिराज — 'मैं क्या बताऊँ ! श्राँखों में इतनी तीव्र वेदना थी जैसे कोई तीक्ष्ण भाला लेकर उनमें चुभा रहा हो। आप विचार कीजिए कि उस समय जो शत्रु मुमे घोर वेदना पहुँचा रहा था उसे पराजित न कर सकने वाला सनाथ है या अपनाय है ? एक श्चोर मेरी आँखों में पीड़ा थी, दूसरी ओर दर्द के मारे कमर दूटी जाती थी। इसके श्रविरिक्त, जिसे उत्तमांग कहते हैं श्रीर जो ज्ञान का केन्द्रभूत मस्तिष्क है, उसमें भी इतनी पीड़ा थी मानो इन्द्र वस्त्र का प्रहार कर रहा है। इस प्रकार मेरा सारा शरीर पीड़ा से छटपटा रहा था।

त्राप कह सकते हैं कि उस वेदना का प्रतिकार करने के लिए वैद्य की सहायता लेनी चाहिए थी। पर जितने बड़े-बड़े चिकि-रसकों का उस समय पता चला, सब से चिकित्सा कराई गई। दवा में किसी प्रकार की कोरकसर नहीं की गई। नाना प्रकार की चिकित्सा-प्रणालियों का अवलम्बन लिया गया, पर फल कुछ भी नहीं निकला। बड़े-बड़े प्रतिष्ठित आयुर्वेदझ ऑपरेशन करने में कुशल, मंत्र-विद्या-विशारद छोग श्रपना कौशल दिखाते-दिखाते थक गये। वेदना नहीं मिटी, सो नहीं मिटी। श्रव कहो मैं उस समय सनाथ था ?

राजन्! तुमने जिस शरीर की प्रशंसा की है और जिस शरीर को भोग के योग्य बताया है, उसी शरीर में यह पीड़ा उत्पन्न हुई थी। उस समय मुफ्ते यह विचार श्राया कि मैं इस शरीर के काग्ण ही इतना कष्ट भुगत रहा हूँ। श्रायर मुफ्ते विष मिल जाय तो विष-पान करके इस मार्मिक पीड़ा से मुक्त होऊँ। मगर फिर सोचा—विषपान करने से भी शरीर का सर्वथा श्रन्त न होगा। शरीर-उत्पत्ति के कारणभूत कर्म जब तक विद्यमान हैं तब तक एक शरीर का अन्त होने से क्या लाम है ? एक के पश्चात् दूसरा शरीर प्राप्त होगा श्रीर वह भी इसी प्रकार का

होगा। शरीर की पद परम्परा जब तक नहीं मिट जाती तब तक एक शरीर का त्याग करना व्यर्थ है। इसके अतिरिक्त मैंने सोचा-जिस शरीर के कारण मुक्ते इतने कट भोगने पड़ रहे हैं, उस शरीर का नाथ मैं अपने आप को क्यों मानूँ ? यह खोटी मान्यता ही सब अनर्थों की जड़ है। जब शरीर का ही यह हाल है तो आत्मीय जनों का तथा धन-दौलत का क्या ठिकाना है ? उसका कोई नाथ कैसे हो सकता है ? मुक्ते इस घटना से शरीर श्रीर श्रात्मा के पार्थक्य का भान हुआ । मैंने समका-इस पीड़ा का कारण स्वयं मैं हूँ। श्रज्ञान के कारण मैं पर-पदार्थी को त्रात्मीय मान रहा हूँ। मैं अवने शरीर का भी नाथ नहीं हूँ, अगर शरीर का नाथ होता तो उस पर मेरा अधिकार होता। मेरी इच्छा के बिना वह रूग्ण क्यों होता ? वेदना का कारण क्यों बनता ? जीर्ण क्यों होता ? यह सब शरीरधारी की इन्छा के विरुद्ध होता है; श्रतएव यह स्पष्ट है कि मनुष्य अपने शरीर का नाथ नहीं है।"

मित्रों ! ऋनाथी मुनि की कथा विस्तृत और भावपूर्ण है। उसे यहाँ पूर्ण रूप मे नहीं कहा जा सकता। 'मैं' और 'मेरा' वास्तव में क्या है, पर स्पष्ट फरने के लिए अनाथी मुनि की कथा उपयोगी है। इससे यह बात सहज ही सममी जा सकती है कि पर-पदार्थों में ममस्त्र घारण करना भ्रममात्र है।

भगवान संभवनाथ की स्तुति में 'त्राज' पद भी श्रभिप्राय-सूचक है। कवि कहते हैं--प्रभो ! मैं अब तक आपको नहीं अपना सका। क्योंकि मैं दुनिया की दौलत को श्रीर कुटुम्ब-परि- वार को श्रपना मानता रहा । एक म्यान में दो तलवारें कैसे समा सकती हैं ? बाह्य पदार्थों को अपनाया तो आपको न श्रपना सका। श्राज में नं समक पाया है कि वास्तव में श्रपना कौन है ? श्रव, जब त्रापके साथ त्रात्मीयता स्थापित हो गई है तो प्रतीत होता है कि जैसा शुद्ध तू है वैसा ही शुद्ध में भी हूँ।

> यः परमाध्मा स एवाहं, योऽहं स परमस्तथा। अइमेव मयाऽऽराध्यः, नान्यः कश्चिदिति स्थितिः॥

त्राज मेरी यह अवस्था है कि-जो परमात्मा है वहीं में हूँ ऋौर जो मैं हूँ वही परमात्मा है। श्रतएव मेरे द्वारा मैं स्वयं ही श्राराधना करने योग्य हूँ, मुम्मसे भिन्न-पर-पदार्थ आराधन करने योग्य नहीं है।

अतएव श्रशुद्धता का समूल नाश करने के लिए, पूर्ण विशुद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य सं उसी के गुण गाऊँ वा जो पूर्ण शुद्ध है श्रीर जो मुमसे भिन्न नहीं--वरन् वास्तव में 'म्हारा' है।

जब तक में धन-सम्पदा, घर-द्वार ऋादि में रचा-पचा रहता था तब तक तो ऋशुद्ध व्यक्तियों को ही ऋपना 'संभवनाय' मान रक्खा था—उन्हें ही श्रपना नाथ सममता था। लेकिन अब में इन के चक्कर से निकल गया हूँ। ऐसी स्थिति में जो इस चक्कर में पड़े हैं उन्हें ही अपना नाथ क्यों मानूं ?

न दारे मगेरस्त फरियाद रस । तही आशियाँरा खता बरूश बरूश ॥ मैं किसी दूसरे को अपनी फरियाद नहीं सुनाता। बस, एक मात्र तू ही मेरी फरियाद सुनने वाला और मेरी मुराद पूरी करने वाला है। मैं तुम्मे ही मानूंगा, दूसरे किसी को मानने की मुम्मे क्या जरूरत है ? मैं दूसरे को अपनी फरियाद क्या सुनाऊँ ? जो स्वयं लोभ का कुत्ता बना हुआ है-स्वयं सब कुछ हड्प जाने की भावना रखता है, वह मेरी मनमानी मुराद क्या पूरी करेगा ?

इस प्रार्थना की भाषा फारसी है, लेकिन इसका अर्थ वही है जो संभव जिनजी की प्रार्थना में प्रकट किया गया है। संभव-नाथ भगवान की प्रार्थना में, प्रमु के प्रति जो एकनिष्ठता का भाव है, वही भाव यहाँ दूसरे शब्दों में विश्वमान है। तुलसीदास ने भी कहा है-

> जासों दीनता कहीं मैं देख्यो दीन सोई। दोन को दयालु दानो दूसरा न कोई॥

श्रर्थात् — हे प्रभो ! दीन का दु:ख दूर करने वाल। तुम-सा दानी दूसरा नहीं दिखाई देता।

फारसी की गाथा में जो बात कही है वही बात तुलसी-दासजी ने भी कही है कि मैं अपनी दीनता किभी दूसरे से कहूँगा ही नहीं। जो स्वयं त्राफ़त का मारा है ऋौर जो स्वयं मेरी तरह संसार की उलमनों में फॅमा हुआ है वह दूसरे की दीनता कैसे दूर करेगा ? उसके आगे श्रपनी दीनता प्रकट करने से क्या लाभ है १

तात्पर्य यह है कि यदि संभवनाथ भगवान् को अपना बनाना है, श्रगर तुम चाहते हो कि संभवनाथ भगवान 'ग्हारा' बन जाएँ तो दुनिया की दौलत से, दुनिया के समस्त पदार्थों से

मोह-ममता तजनी पड़ेगी। संसार के पदार्थों का त्याग किये बिना संभवनाथ तुम्हारे नहीं बन सकते। एक साथ दो घंड़ों पर सवार होने का प्रयत्न करना श्रपने श्रापको खतरे में डालना है। उससे अमीष्ट स्थान पर नहीं पहुँचा जा सकता। इसी प्रकार जब तक श्रन्तः करण में दुविधा है—एक निष्ठा नहीं है, तब तक आपका दुःख दूर नहीं हो सकता।

श्राप सोचेंगे कि हम गृहश्य ठहरे, दुनिया में रहते हैं। धन की पद-पद पर श्रावश्यकता रहती है। उसे छोड़ दें तो जीवत-यात्रा कैसे सफल होगी ? इसका समाधान यह है कि श्रावायी मुनि के मुखारविन्द से नाथ-अनाथ का मेद सुनकर राजा श्रेणिक ने राज्य नहीं छोड़ा। वह राजा ही बना रहा; किन्तु नाथ-श्रावाय का सचा स्वरूप समझने से उसकी मिध्या धारणा मिट गई। वह समझने लगा कि वास्तव में में नाथ नहीं हूँ—अनाथ हूँ। मुनिराज ही वास्तव में नाथ हैं! इस तध्य को समझ जाने से वह किसी मुनि से यह नहीं कह सकता कि, चलो, में आपका नाथ बनता हूँ।

वस्तु का स्वरूप जान कर उमे आचरण में लाना सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान का फल चारित्र है। वस्तु को त्याज्य समक्त कर त्याग्याना, माह्य समक्त कर प्रहण करना श्रीर चेप्तरणीय समक्त कर उसकी उपेक्षा करना, यह ज्ञान का फल वतलाया गया है। पर यह ज्ञान का परम्परा-फल है। साक्षात् फल श्रज्ञान की निवृत्ति है। जब हम किसी वस्तु को जानते हैं तो उसके संबंध में जो श्रज्ञान विद्यमान था, वह दूर हो जाता है। यह श्रज्ञान का

विनाश, ज्ञान का साक्षात्—तत्काल श्रीर सीधा होने वाला फल है। श्रज्ञान विनाश होने पर श्रगर वस्तु का प्रह्ण या स्याग कर दिया जाय तो वह उस झान का परम्परा-फल है। अगर आप नाथ-अनाथ का सम्यक् स्वरूप समक कर, ति विषयक अज्ञान सं मुक्त हो जाते हैं तो दूसरा फल नहीं, ता भी पहले फल के भागी हो जाते हैं।

जो प्रथम फल का भागी होगा अर्थात् अज्ञान से मुक्त हो जायगा वही त्याच्य वस्तु का त्याग कर सकेगा, वही प्राद्य वस्तु को प्रहण कर सकेगा, वही उपेक्षणीय वस्तु पर उपेक्षा का भाव धारण कर सकेगा; अन्यथा नहीं। तात्पर्य यह है कि वस्तु का स्वरूप जान लेने से उसे आचरण में लाने की योग्यता प्राप्त हो जाती है। अगर आप कोई चीज व्यवहार में नहीं ला सकते तो भी उसे व्यवहार में लाने की योग्यता अवश्य होनी चाहिए। ऐसा होने पर कभी ऐसा अवसर भी आएगा जब आप उस योग्यता को व्यवहार में अवतीर्ण करेंगे।

श्राप पगड़ी उतार कर यहाँ इसीलिए बैठे हैं। यह धन-दौलत, घर-द्वार श्रमो छूटा नहीं है लेकिन इसे छोड़ने की प्रार्थना करने के लिए ही आप मेरे पास श्राते हैं। श्रमर श्राप इतना भी नहीं कर सकते हो—पर-पदार्थों के परित्याग की प्रार्थना करना भी श्रापको रुचिकर न हा, तो भेरे समान त्यागी के पास श्राना निर्थक है। धन प्राप्त करने के लिए धनी के पास जाना चाहिए। श्रीर त्याग करने की भावना से त्यागी के पास जाना चाहिए। आप मेरे पास श्राये हैं इसी से यह प्रकट है कि श्राप धन को स्याग भले ही न सकते हों पर त्याग की भावना श्रवश्य रखते हैं। स्थाग की भावता के बिना तो श्रादर्श श्रावक होना भी कठिन है। श्रावक के तीन मनोरथों में श्रकिंचन, अनगार बनने का भी एक मनोरथ है।

भाइओ, जितना हो सके उतना त्यागो। जो बन सके उसको त्यागने की भावना रक्खो। परमात्मा के प्रति पूर्ण एकनिष्ठा उत्पन्न करो। 'म्हारा' पद एकनिष्ठा या अभेदनिष्ठा को ही प्रकट करता है।

अब यह देखना है कि 'आज' का अर्थ क्या है ? 'आज' पद का श्रमिपाय यह है कि-'हे प्रभो ! मैंने अब तक देश को, घर को, कुद्रम्ब-परिवार आदि को अपना माना था, लेकिन श्राज से-श्रभेदज्ञान उत्पन्न हो जाने पर - तेरी-मेरी एकता की अनुभूति हो जाने के पश्वात, मैं तुम्हे अपना मानता हूँ। अपने श्रनत:करण में श्रनादिकाल से सांसारिक पदार्थी को स्थान दे रक्खा था। त्राज उन सब में उमे खाली करता हूँ। त्रव अपने हृद्य के सिंहासन पर तुझ को हो विराजमान कहांगा। श्रव वहाँ श्रान्य कोई भी वस्तु स्थान न प्राप्त कर सकेगी।

'मधुर मधुर सुर तान अप्रलापी' का अर्थ यह है कि जैसे तंदरे में तीन तार होते हैं और तीनों तारों के मिलने से मधुर राग निकलता है, उसी प्रकार मन, वचन एवं काय को एकक करके-तीनों योगों से एकमुख होकर-परमात्मनिष्ठ होकर, धन एवं सदन का ममत्व त्याग दो, तो हृद्य से वह राग निक-लेगा जो अन्य स्थान से नहीं निकल सकता। जब तीनों योगों

की एकता सध जाती है तो 'सोऽहं' की परमानन्ददायिनी ध्वनि फूट पड़ती है और उससे परम एवं चरम कल्याण की प्राप्ति होती है। उस अद्भुत श्रीर अपूर्व श्रवस्था में परमात्मा पूर्ण रूप से 'म्हारा' (त्रपना) बन जाता है और आत्मा-परमात्मा का भेद-भाव समाप्त हो जाता है। कल्याग्रमस्तु !

महाबीर भवन, देहली ता० ६-५-३१





## ग्रात्म-बल

でもののな

प्रार्थना

पदम प्रभु पावन नाम तिहारो, पतित उधारनहारो॥

श्राज से पर्युषण-पर्व श्रारम्भ हुश्रा है। यद्यपि पर्व की श्राराधना एक ही दिन करनी है, लेकिन इन सात दिनों में उस श्राराधना की तैयारी करना श्रावश्यक है। इस श्राराधना की तैयारी करने श्रीर अन्त में श्राराधना करने के लिए किन महा-पुरुषों की शरण प्रहण करना चाहिए ? यही बात जानने के लिए पर्युषण के दिनों में 'श्रान्तगढ़ सूत्र' के पठन, मनन एवं

88

श्रवण की परिपाटी चली आ रही है। प्राचीन महर्षियों ने श्राठ दिन में ही सम्पूर्ण अन्तगड्सूत्र के पठन, मनन एवं श्रवण की परम्परा प्रचलित की है, इसका कारण क्या है ? इस प्रश्न का समाधान तो कोई पूर्ण योगीश्वर ही कर सकते हैं।

में इतना ही कहना चाहता हूँ कि अन्तगहसूत्र, अभण भग-वानु महावीर द्वारा प्ररूपित द्वादशांगी में आठवां अंग है। इस द्यंग में ९० महात्मात्र्यों के पवित्र चरित्र वर्णन किये गये हैं। सभी महात्मात्रों के चरित्र समान है। व्यवहार के भेद से चरित्रों में थोड़ा-बहुत श्रन्तर भले ही पाया जाय, पर उन सबका मर्म-अन्तस्तरव-एक ही है। सभी महात्मात्रों के चरित्र से एक ही ध्वनि निकत्तती है। सभी ने एक ही पथ का श्रवलम्बन किया है. एक ही लक्ष को समक्ष रख कर साधना की है श्रीर एक ही प्रकार की साधना से सिद्धि-लाभ किया है।

यों तो श्रमण भगवान महावीर के ७०० शिष्य केवलज्ञानी हुए हैं परन्तु इस सूत्र में उन सबका वर्णन नहीं किया गया है। यहाँ उन्हीं महात्मात्रां का वर्णन है जिन्होंने श्रपनी आयु के अन्त में दीचा लेकर मोक्ष प्राप्त किया है। ऐसे महात्मात्रों के जोवन-चरित्र पर पूर्ण विचार योगीश्वर ही कर सकते हैं। ऐसा करना हम जैसे छदास्थों के लिए शक्य नहीं है। प्रस्तुत खंग श्रन्तगड़, चार ज्ञानधारी, चौद्६ पूर्व के ज्ञाता गराधरों ने लिखा है। किस विचार से उन्होंने इसकी रचना की है, यह कहना हमारी शक्ति से बाहर है। इस तो इन महात्माओं के विषय में प्रार्थना के क्य में बाल-भाष। में जो कुछ कहा गया है, वही कहते हैं।

श्री जिनशासन मुनिवर बंदूं,

भगते निज सिर नाय रे माई ।

कर्म हर्णःने केवल पामी

पोंच्या जे शिवठाम रे माई ॥ श्रो० ॥ नित्य उठी प्रणमुं नेमीसर,

अमण ए सहस्र भठार री माई । परदत्त आदि मुनि पन्दरे से,

वन्दों केवछ-धार री माई ॥ श्री० ॥ गौतम समुद्र ने सागर गाऊँ,

गंभीर स्तमित कुमार री माई। अचल ने कंपित अक्षोभन सेनी,

दसवों विष्णुकुमार री माई ॥ श्री० ॥

इस पद में उन महात्मात्रों को संप्रह करके नमस्कार किया गया है, जिनका वर्णन श्रन्तगड़ सूत्र के प्रथम वर्ग में है। इस प्रथम वर्ग में इन दस महापुरुषों के नाम से दस श्रध्याय हैं।

अन्तगड़ सूत्र में भगवान् ऋरिष्टनेमि ऋरि भगवान् महा-बीर के शासन का वर्णन है। यद्यपि सभी तीर्थंकरों का पद समान है, सभी समान भाव से मान्य हैं श्रथवा यों कहना चाहिए कि सभी तीर्थंकरों द्वारा उपदिष्ट तत्त्व अभिन्त है; फिर भी यहाँ दो ही वीर्थंकरों के शासन का वर्णन किया गया है। नहीं कहा जा सकता, इसका रहस्य क्या है ?

भगवान् नेमिनाथ के शासन में ऋठारह हजार अमग्र

हुए हैं। उनमें से १५०० केवलज्ञानी हुए हैं। इन सब को इस प्रार्थना में नमस्कार किया गया है। इन १५०० केवलज्ञानियों में से दस महापुरुषों के चरित्र में समानता होने के कारण अथवा अन्य किसी विचार से, पहले वर्ग के दस अध्यायों में इनका चरित्र दिया गया है।

अन्तगढ़ दसांग अथवा अन्तकृद्दशाङ्ग का अर्थ है-आयु के अन्त में जिन महात्माओं ने कर्मों का अन्त किया है, उनके चरित्र का वर्णन । पहले वर्ग में दस ऋध्याय होने से इसे दशांग कहते हैं।

प्रथम वर्ग में जिन दस महात्माश्रों का वर्णन है उनके नाम इस प्रकार हैं— (१) गौतम (२) समुद्र (३) सागर (४) गंभीर ( ५ ) स्तिमित ( ६ ) अवल ( ७ )कम्पित ( ८ ) अक्षोभ (९) प्रसेन (१०) विष्णुकुमार ।

यह दसों महापुरुष एक ही माता के पुत्र थे। इनका लालन-पालन, विवाह-संबंध, शिक्षा-दीक्षा सब एक ही समान हुआ था श्रीर एक ही साथ भगवान की बाणी सुनकर ये संसार से विरक्त हुए थे। इन्होंने एक साथ दीक्षा प्रहण की, एक साथ तपश्चर्या की, एक साथ केवल-ज्ञान प्राप्त किया ऋौर एक ही साथ संथारा धारण करके मोक्ष-लाभ किया था।

गंगा और यमुना का मिल जाना कदाचित् धरल हो सकता है, पर इन दस महारमाओं का एक ही घर में पृथक्-पृथक् समयो में उत्पन्न होना त्र्योर एक साथ संसार से विरक्त होकर मोक्ष जाना कितना कठिन-सा प्रतीत होता है। यह एक ऋद्भुत संयोग है ! हम लोगों की आत्मा को बोधित करने के लिए, आत्मा की सोई हुए शक्तियों को प्राणवान एवं जागृत बनाने के लिए ही महात्माओं ने इनका वर्णन हमारे लिए कहा है।

भगवान् का जो पद है वही पद मुनि का है श्रीर जो पद मुनि का है वही भगवान् का है। भाव-वन्द्ना के समय यह पाठ बोला जाता है—

'तिक्खुक्तो आयाहिणं प्रवाहिणं वंदािम, नमंसािम, सकारेमि, सम्मा-णेमि, कल्लाणं, मंगलं, देवयं, चेह्रयं पज्जुवासािम । मत्थप्ण वंदािम ।'

यह पाठ पढ़ते हुए वन्द्रना की जाती है। यह वंद्रना करने का पाठ है। लेकिन वन्द्य कीन है ? जिसके प्रति भक्तजन अपने अन्तः करण का सम्पूर्ण श्रद्धा-भक्ति का भाव अपित करते हैं, जिसके समक्ष भक्तजन एकाकार होकर किंचित् काल कें लिए सब प्रकार का दुराव भूल जाते हैं, आरमकल्याण के लिए जिसकी शरण प्रहण की जाती है, वह कीन है ? वह हैं—अरिइन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। इन पाँचों को वन्द्रना करते समय इस पाठ में भेद नहीं किया जाता। उसी पाठ से अरिइन्तों को वन्द्रना की जाती है और उसी से साधु को भी।

यहाँ यह प्रश्त उठना स्वाभाविक है कि कहाँ तो चार घातिक कमों का सर्वथा क्षय करने वाले, जीवनमुक्त ऋष्टिन्त, और कहाँ साधना का लगभग आरंभ करने वाले मुनि ? दोनों में महान् अन्तर है। दोनों के आत्म-विकास में इतना अन्तर होने पर भी एक ही पाठ से दोनों को वन्दना क्यों की जाती है ?

इस युग में श्राध्यात्मिकता की स्रोर विशेष श्रमिरुचि न

होने के कारण, भौतिकता की भावना में वृद्धि हो जाने से एवं उसी का समर्थन करने वाले व्याख्यान सुन कर, पुस्तकें पढ़ कर कई लोग साधुत्रों को समाज का बोम सममने लगे हैं। उन्हें साधु निरर्थक प्रतीत होते हैं, क्योंकि कई साधुश्रों को 'लेक्चरार' की भाँति छटादार भाषा में व्याख्यान देना नहीं आता। साधु, अन्यान्य प्रवृत्तियों में भी नहीं पड़ते, जिन्हें इस समय प्रधानता दी जा रही है। साधारण जनता प्रवृत्ति के बहाव में बहती है। जिस समय, जिस चीज की विशेष आवश्यकता होती है, उस समय समाज के मुखिया उस चीज को अत्यधिक महत्व देते हैं। सामयिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए ऐसा करना ही पड़ता है ! पर यह भूल नहीं जाना चाहिए कि समाज की श्रावश्यकताएँ किसी खास समय तक ही परिमित नहीं हैं। मानव-जीवन पानी का बुलबुला नहीं है कि उसका कुछ ही समय में अन्त श्रा जाय । मानव-जीवन सत्य है, इसलिए सनातन है । अमुक युग की अमुक आवश्यकता की पूर्ति के लिए उत्पन्न की गई भावना में ही जीवन की सम्पूर्ण सार्थकता नहीं है। उसके श्रतिरिक्त बहुत कुछ शाश्वत तत्त्व है, जिसकी सिद्धि में जीवन की सर्वागीण सफलता निहित है। अतएव ऐसे सर्वकालीन तत्त्वों का संरक्षण करना, उनकी व्याख्या करना भी श्रावश्यक है। उस ओर से सर्वया उदासीन होकर कोई भी समाज पूर्ण सिद्धि शप्त नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि युगधर्म ही सब कुछ नहीं है, वरन् शाश्वत धर्म भी है, जो जीवन को भूत श्रीर भविष्य के साथ संकलित करता है। युगधर्म का महत्व काळ की मर्योदा में बंधा हुआ है पर शाश्वत धर्म

सभी प्रकार की सामयिक सीमाओं से मुक्त है। मुनिजन त्रागर
युगाधर्म को गीण करके शाश्वत धर्म का मुख्य रूप से प्रचार
करते हैं तो क्या इसी से उन्हें उपेक्षा का पात्र समम्मना चाहिये?
कदापि नहीं; क्योंकि वे जीवन के महत्तम त्रादर्श के संदेशवाहक
हैं और उस संदेश को अपने जीवन में उतार कर उसे मूर्तिमान
रूप प्रदान करते हैं।

इसमें यह नहीं समक लेना चाहिए कि मुनि युगधर्म की श्रोर टिष्ट नहीं देते अथवा उसका विरोध करते हैं। मुनि युगधर्म की प्रतिष्ठा में सहायक होते हैं पर उनका जीवन एक विशिष्ट साधना से समन्त्रित होता है। वह साधना है संयम। भगवान का यही आदेश है कि संयम मार्ग को लक्ष्य में रख कर ही साधुश्रों को सब कार्य करने चाहिए। उन्हें संयम खोकर कोई काम नहीं करना है। संयम की साधना में अगर कोई दूसरे कार्य में ज्याघात होता है तो भले ही हो जाय पर संयम की उपेशा करके दूसरा कार्य उन्हें नहीं करना चाहिए। लौकिक प्रवृत्तियों में पढ़ कर संयम का ज्याघात नहीं करना चाहिए। लौकिक प्रवृत्तियों में पढ़ कर संयम का ज्याघात नहीं करना चाहिए। हतना होने पर भी अनेक महात्मा अपने संयम का संरक्षण करते हुए लोकहित का उपदेश देते हैं और युगधर्म की प्रतिष्ठा में इतना योग देते हैं कि संयम का पालन न करने वाला कोई उपदेशक या ज्याख्याता भी उतना सहायक नहीं हो सकता।

पाँच समिति श्रीर तीन गुनि का पालन करने वाले साधु को, सब सूत्रों का ज्ञाता इन्द्र भी नमन करता है। इन्द्र जानता है कि मेरा समस्त वैभव इन महात्मात्रों की चरण-रज के बराबर

भी नहीं है। मुक्ते जो विभूति प्राप्त हुई है उसकी प्राप्ति का कारण तप एवं संयम ही है श्रीर वह भी तप-संयम का तुच्छ फल है। तप-संयम का प्रधान फल तो भव भ्रमण का श्रन्त हो जाना है। जैसे गेहूँ के छाथ भूसा भी होता है, परन्तु गेहूँ गेहूँ ही रहता है श्रीर भूसा भूसा ही। उसी प्रकार पाँच समिति श्रीर तीन गुप्ति से होने वाली ऋाध्यात्मिक सिद्धि गेहूँ के समान है श्रीर उससे आनुषंगिक रूप में प्राप्त हुआ इन्द्रपद भूमा के समान है। इन्द्र कहता है - मैं तो पाँच समिति श्रीर तीन गुप्ति की शाला का एक छोटा-सा विद्यार्थी हूँ । मैं इस शाला को छो**ड़** चुका हूँ श्रीर मुनि उसमें श्रभी तक मौजूद हैं। फिर भी श्रगर में इस शाला को भूल जाऊँ तो मैं कृतघ्न बनुंगा। आप उस त्तप-संयम में अभी छीन हैं, जिसका तुच्छ फल मैंने पाया है। श्रवएव श्राप मेरे द्वारा वन्दनीय हैं। मैं श्रापको वन्दना ज्कस्ता हूँ ।

त्राप तनिक विचार कीजिए कि जिन सन्त महात्मात्रों को इन्द्र भी बन्दन करता है, उनका कितना त्र्यादर-सम्मान करना चाहिए ? यद्यपि जो सच्चे सन्त हैं, उन्हें श्राप चाहे अच्छा कहें, चाहे बुरा कहें, चाहे श्राप उनकी निन्दा करें, चाहें प्रशंसा करें, उनके लिए यह सब समान है। न उन्हें किसी पर रोष है, न किसी पर तोष है। फिर भी श्रापको तो श्रपना कर्त्तब्य सोचना ही चाहिए।

यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि महात्मा में ऐसा कीनसा ·बल है जिससे प्रभावित होकर इन्द्र भी उन्हें नमन करता है ? पॉच समितियों ऋौर तीन गुप्तियों में ऐसी कीनसी शक्ति है जो देवराज इन्द्र का मस्तक भुका देती है ?

मित्रों ! महात्मान्त्रों में जो बल है, वही बल प्राप्त करने का यह सुब्बसर मिला है। इस सुब्रवसर का उपयोग कर लो— हाथ से न जाने दो।

मुनि ईर्यासमिति से चलते हैं, भाषा समिति का ध्यान रखते हुए बोलते हैं। श्राप कहेंगे इसमें कीन-सी बड़ी विशेषता हो गई ? नीचे देखकर तो हम भी चलते हैं। मुनि श्रगर साढ़े तीन हाथ भूमि देखकर चूलें तो वह उनकी बहुत बड़ी विशेषता नहीं है। परन्तु देखकर चलने को ही ईर्या नहीं कहते। ईर्या को श्राप मामृली-सी चीज सममते हैं, मगर वह मामृली नहा है। समस्तर राजयोग का उसमें समावेश हो जाता है। मुनिजन ईर्या का अवलम्बन लेते हैं अर्थात् ज्ञान, दर्शन और चारित्र को देखकर-उनमें किसी प्रकार की क्षति न पहुँचाते हुए चलते हैं।

गृहस्थ लोग नीची दृष्टि करके चलते हैं। सो कोई कांटा, ईट, पत्थर, श्रादि की ठोकर खाने से बचने के लिये, कोई जीव-जन्तु को बचाने के ब?ले विषेते जन्तुओं से बचने के लिए श्रीर कोई-कोई जीवरक्षा के विचार से। मगर मुनिराज ज्ञान, दर्शन एवं चिरत्र की रक्षा के लिये नीची दृष्टि रख कर चलते हैं। एक आदमी कीड़ी हुंड़ने के लिए जमीन पर नजर डाल कर चलता है, दूसरा चिन्तामणि रत्न की खोज के बिए पृथ्वी की ओर देखता हुआ चलता है। पृथ्वी की ओर दोनों देखते हैं फिर भी कीड़ी हुँड़ने वाले की चाल कीड़ी की है और रत्न हुँड़ने वाले

की रतन की है। मुनि ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र्य रूपी रतन खोजते हुए चलते हैं, इसलिए वे इन्द्र द्वारा भी पूजनीय हैं।

इतना प्रासंगिक कथन करके मैं श्रब यह बतलाना चाहता हूँ कि पर्युषण की तैयारी किस उद्देश्य से की जाती है ?

संसार में सब को सब की आवश्यकता है। किसी को तनबल की श्रावश्यकता है, किसी को मनोबल की, किसी को धनबल की और किसी को राज्य, पंचायत या परिवार-बल की श्रावश्यकता है। इन सब बलों को प्राप्त करने के लिए की जाने वाली आराधना के लिए क़न्न विशेष त्रवसर नियत किये हैं। उन्हें त्यौहार कहते हैं। पर्युषण भी एक महान् त्यौहार है। उसमें किस बल की प्राप्ति के लिये आराधना की जाती है ? पर्युषण में जिस बल को प्राप्ति के लिए आराधना की जाती है वह श्रात्मबल है। श्रात्मबल के विषय में कहा है-

आतम-बल ही है, सब बल का सरदार। आतम०॥ आतमबल बाला अलबेला. निर्भय होकर दंता हेला। लंड कर सारे जग से अकेटा, लेता बाजी मार ॥ आतम ।। कैसी भी हो फौज भयंकर, तीप मशीनें हों प्रख्यंकर । भारम-बळी रहता है बेडर, देता सब को हार ॥ आतम० ॥ चाहे फाँसी पर लटका दे, भले तोप के मुँह उड़वा दे। आत्मबद्धी सब को हो दुआ दे, कभी न दे धिक्कार ॥ आतम ॥ छेता है आतमबलधारी, स्वतन्त्रता सब जग की प्यारी। पराधीनना-दुखसंहारी, करे सुस्ती संसार ॥ भातम । दि. ४

प्रतिहिंसा के भाव न जाता, सदा शान्ति का गाना गाता । सारा सोता देश जगाता, कर नीती परचार ॥ आतम । आत्म-बली है जग में नामी, इसमें क्लू नहीं है खामी। बनो इसी के सच्चे हामा, तज पशुबन अहँकार ॥ आतमण ॥

किव ने इस गीत में अपने भाव प्रकट किये हैं। इन भावों को सिर्फ समम लेना और गीत गा लेना पर्याप्त नहीं है। भारम-बल की महिमा का मर्म समम कर उसे आदमा में किस प्रकार व्यक्त किया जाय, यह सममो।

वास्तव में त्रात्मबल में अद्भुत शक्ति है। इस बल के सामने संसार का कोई भी बल नहीं टिक सकता। इसके विपरीत जिसमें आत्मबल का सर्वथा अभाव है वह अन्यान्य बलों का श्रवलंबन करके भी कृत-कार्य नहीं हो सकता। मृत्यु के समय अनेक क्या अधिकांश लोग दुःख का अनुभन करते हैं। मृत्यु का घोर अधकार उन्हें विह्नन बना देता है। बड़े-बड़े शुरवीर योद्धा, जो समुद्र के वक्षस्थल पर कीड़ा करते हैं, विशाल जल-राशि को चीर कर अपना मार्ग बनाते हैं और देवताओं की भाँति आकाश में विदार करते हैं, जिनके पराक्रम से संसार थरीता है, वे भी मृत्यु का समीप श्राता देखकर कातर बन जाते हैं, दीन हो जाते हैं । लेकिन जिन महात्मात्रों का उल्लेख ऊपर किया गया है वे मृत्यु का आलिगंन करते समय रंचमात्र भी खेद नहीं करते। मृत्यु उनके लिए सघन श्रंधकार नहीं है, वरन स्वर्ग-अपवर्ग की श्रोर ले जाने वाले देवदृत के समान प्रतीत होती है। इसका कारण क्या है ? इसका एकमात्र कारण श्रात्मवल है।

श्रात्मबल सब बलों में श्रेष्ठ है; यही नहीं वरन यह कहना भी अनुचित न होगा कि आत्मबल ही एकमात्र सदा बल है। जिसे त्रात्मवल की लब्धि हो गई है उसे अन्य बल की आव-श्यकता नहीं रहती । आधुनिक कविता में श्रात्मवल की उक्त प्रकार से प्रशंसा की गई है; परन्तु प्राचीन कविता में उसका दूसरे ही रूप से वर्णन किया गया है-

सुने री मैंने निर्वल के बल राम।

पिछलो साल भरूँ सन्तन की, आहे सुधरे काम । सुने री० ॥ जब लग गज बल अपनो गहयो. नेड सरघो नहिं काम।

निर्बंछ हो बलराम पुकारे, आये आधे नाम ॥ सने री० ॥

चाहे श्रात्मवल कहो. चाहे रामवल कहो, चाहे श्रईन्तवल कही, चाहे परमेष्ठीबल कही, बात एक ही है। श्रात्मा श्रीर परमात्मा का अभेद है, यह मैं बतला चुका हूँ। यदि उस बल को तुम प्राप्त करने की तैयारी में आये हो तो यह सोचो कि उसकी प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है ? उसे प्राप्त करने के लिए किन उपायों का अवलम्बन करना चाहिए।

इस बल को प्राप्त करने की किया है तो सीधी-सादी, लेकित क्रिया करने वाले का अन्त:करण सचा होना चाहिए। वह किया यह है कि श्रपना बल छोड़ दो । श्रधीत श्रपने बल का जो ऋहंकार तुन्हारे हृदय में श्रासन जमाये बैठा है, उस अहंकार को निकाल बाहर करो। परमात्मा की शरण में चले जाश्रो। परमात्मा से जो बल श्राप्त होगा वही आत्मबल होगा। जब तक तुम ऐसा न करोगे, श्रपने बल पर श्रर्थान् श्रपने शरीर,

बुद्धि या अन्य भौतिक साधनों के बल पर निर्भर रहोगे, तब तक श्रात्मवल प्राप्त न हो सकेगा।

पुराण में लिखा है कि एक हाथी परमात्मा का भक्त था। बह भगवान् का नाम लिया करता था। उसे मालूम था कि श्रापत्ति श्राने पर भगवान् सहायता देता है, श्रतएव उसने भग-वान् की खुशामद् करके भगवान को राजी रखना उचित सममा। जिस प्रकार लोक-व्यवहार में अपना मतलब निकालने के लिए दूसरों को प्रसन्न रखना पड़ता है, उसी भाव से हाथी भगवान्। को खश रखने लगा।

जैसे लोग अच्छे-से बड़े मकान में दिखावट के लिए थोड़ा-सा फर्नीचर रख छोड़ते हैं. उसी प्रकार कई लोग श्राच्छा दिखने के लिये, समाज में अपना मान-सम्मान बढाने के लिए 'धर्म' करते हैं। ऐसा लोग सोचते हैं-संसार के सभी काम हम करते हैं, पर यदि धर्मन करेंगे तो अच्छे न दिखेंगे। लोग हृदय सं हमारा आदर नहीं करेंगे । इस प्रकार के विचार से प्रेरित होकर वे धर्म कर लिया करते हैं, जैसे मकान को ऋच्छा दिखाने के लिए थोड़ा-सा फर्नीचर रख लिया जाता है। मगर सच्चा र्धामण्ड पुरुष ऐ । विचार नहीं करता। उसका विचार इससे भिन्न होता है। उसकी दृष्टि में धर्म फर्नीचर नहीं है, बरन् धर्म मकान के समान होता है और श्रन्यान्य सांसारिक व्यवहार फर्नीचर के समान होते हैं। श्रशीत् वह धर्म को मुख्य और श्चन्य व्यवहारों को गौण सममता है। हाथी, सजावट के लिए फर्नीचर रखने वालों के समान धर्म करने वालों में से एक था।

एक दिन हाथी पानी पीने गया। वहाँ एक मगर ने उसका पाँव पकड़ लिया । मगर उसे गहरे पानी की श्रोर खींच ले चला। यद्यपि हाथी भी बलवान् था, उसने अपना पाँच छड़ाने के लिए पूरा जोर लगाया, लंकिन जिसका जोर जहाँ के लिए होता है उसका जोर वहीं चलता है। हाथी स्थलचर प्राणी है, इसलिए उसका जोर जितना स्थल पर काम ह्या सकता है, उतना जल में काम नहीं श्रा सकता। दोनों की खोंचातानी हुई, लेकिन मगर जल का जीव था, उसका बळ जल में सफल हो रहा था। उसके आगे हाथी की एक न चली ख्रीर वह उसे खींच ले चला। हाथी जब खिंचने लगा श्रीर अपनी सारी शक्ति लगाकर निराश हो गया तो उसे भगवान याद आये। आखिर ऐसे ही अवसर के लिए तो उसने इतने दिनों तक भगवान की खुशामद की थी। वह प्रकारने लगा- 'प्रभो ! मुमे बचात्रो । मगर मुमे ढिए जाता है। वह मुक्ते मार हालेगा । त्राहि ! त्राहि ! मां त्राहि !'

हाथी ने इस प्रकार आर्त्तनाद करके भगवान् को बहुत पुकारा, पर भगवान् तक या तो उसकी पुकार पहुँची न**हीं या** भगवान् ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तब वह मन में सोचने लगा- 'मैंने सुना था, भगवान् भीड़ पड़ने पर भक्त का भय हटाने के लिए भागे-भागे श्राते हैं, पर यहाँ तो उनके आने का कुछ भी चिन्ह नहीं दिखाई देता । में बराबर परमारमा की पुकार कर रहा हूँ, फिर भी मगर मुक्ते स्त्रींचे ही लिये चला जा रहा है। इस समय भगवान न जाने सो गये हैं, या कहीं चले गये हैं। जान पड़ता है, में घोखे में रहा। मैंन भगवान् पर भरोसा करके वृथा उनकी खुशामद की।'

इस प्रकार फर्नीचर के समान जो भक्ति हाथी की थी, वह बिगड़ गई। मगर ज्ञानीजनों का इथन है कि श्रास्तिकता से किसी न किसी प्रकार उत्थान श्रवश्य होता है। हाथी के अन्तर की आस्तिकता जागृत हुई। ब्रन्त में उसने सोचा - भी भगवान्, मगवान् रट तो रहा हूँ, पर भगवान् मेरी जिह्ना पर ही हैं या हृदय में भी हैं १ ऋगर मेरे ऋन्तरंग में ईश्वर का स्थान होता तो मैं मगर के साथ क्यों खींचातानी करता ? मैं मगर के साथ स्थीचातानी भी कर रहा हूँ श्रीर भगवान् को पुकार भी रहा हूँ। यही क्या इस बात का प्रमाण नहीं है कि मैं भगवान पर पूर्ण रूप से निर्भर नहीं हूँ । क्या मैं अपने शरीर-बल को ईश्वरी-बल से ऋधिक महत्व नहीं दे रहा हैं ? अगर में ईश्वर की शरण में जाता और अपनी समस्त शक्तियाँ उन्हीं के पावन चरणों में समर्पित कर देता तो ईश्वर अवश्य आता। मैं तो अपने शरीर के बल का भरोसा करता हूँ । मल-मूत्र से बने हुए इस शरीर पर मेरा जितना विश्वःस है उतना परमाल्मा पर भी नहीं है। इसके अतिरिक्त जिस शरीर को मैं श्रपना सममता हूँ, उसी को मगर श्रपना त्राहार समझता है। मैं कितने भारी भ्रम में हूँ कि मगर के त्राहार, को मैं अपना मान रहा हूँ - उस पर मुक्ते मनत्व हो रहा है।

इस प्रकार की विचारधारा प्रवाहित होते ही हाथी कहने लगा—'अरे मगर! में तुमें धिक्कार रहा था; मगर अब मैं सममा कि तुमें धिक्कार देने की आवश्यकता नहीं है। अभी तक मैं तुमें इसलिए भला-बुरा कह रहा था कि मुमें शरीर पर ममता थी और इसी कारण मैं ईश्वर को भूला हुआ था और शरीर-बल पर ही भरोसा लगाये बैठा था। अब मैं सममा

चुका हैं। तेरे द्वारा जो खाया जा सकता है वह मेरा नहीं हो सकता। और जो मेरा है उसे तू खा नहीं सकता। इसलिए भाई, मैं तुम से क्षमा याचना करता हूँ। तू मेरी कुछ भी हानि नहीं कर रहा है।'

श्रभी मैंने कहा था-

चाहे फाँसी पर छटका दे, भले तोप के मुँह उड़वा दे। आस्म-बळी सब को ही दुआ दे कभी न दे धिक्कार ॥

तोप से उड़ाना क्या कोई भलाई करना है ? फिर भी श्रात्म-बली तोप से उड़ाने वाले को क्यों दुश्रा देता है ? लेकिन अगर तोप से उड़ाने वाले की श्रीर तोप से उड़ने वाले की भावना समान ही हो जाय तो फिर अ।त्मवली में और तोप से उड़ाने वाले में ऋन्तर ही क्या रह जाता है ?

गजसक्रमार मुनि के सिर पर सोमल ब्राह्मण ने जलते चँगारे रस्र दिये, फिर भी गजसुकुमार सुनि ने सोमल को उपकारी माना या श्रपकारी ?

'डपकारी ।'

मित्रो ! तुम तो धर्मिक्रया करते हो, वह लोक को दिखाने क लिये मत करो। अपनी श्रात्मा को साक्षी बना कर करो। निष्काम कर्त्तन्य की भावना से प्रेरित होकर करो । अपनी अमृत्य धर्मिकिया को लौकिक लाभ के लघुतर मूल्य पर न बेच दो। चिन्तामिए रत्न को लोहे के बदले मत दे डालो।

'चाहे फाँसी पर लटका दो' यह पर चाहे आधुनिक वाता-वरण को लक्ष्य करके कहा गया हो, पर हमारे लिए तो हमारे ही शाकों में इसके प्रमाण मौजूद हैं। गजसुकुमार के सिर पर अंगारे रक्खे गये, श्रनेक मुनियों को कोल्हू में पेरा गया, फिर फॉसी पर खटकाने में क्या कसर रह गई? इतने उब्जवल उदा-हरण विद्यमान होने पर भी श्राप धर्म में बनियाई चला रहे हैं।

हाथी ने मगर से कहा—'मुक्त में भक्ति है या नहीं, इसकी परीक्षा तू ही कर रहा है। तू ही है जिससे मेरी भक्ति की परीक्षा होगी। जा, ले जा, और खा जा। मैं अब अपना बल न लगाऊँगा।'

हाथी ने ऋपना बल लगाना छोड़ दिया। खींचातानी बंद होगई। हाथी ने कहा—'प्रभो! भले ही मेरा शरीर चला जाय, पर तून जाने पाय। मैं यह शरीर देता हूँ ऋौर इसके बदले तुमे लेता हूँ।'

इस प्रकार विचार कर हाथी ने भगवान के नाम का उचा-रण आरंभ किया। उसने जैसे ही आधे नाम का उच्चारण किया कि उसी समय हाथी में एक प्रकार का अनिर्वचनीय बल प्रकट हुआ। उस बल के प्रभाव से हाथी अनायास ही छूट गया और विपत्ति से छूट कर आनंद में खड़ा हो गया। अपने यहाँ भी कहा है कि पांच हस्व अक्षरों का उच्च रण करने में जितना समय लगता है, उतना ही समय आत्मा को मोक्ष प्राप्त करने में लगता है।

हाथी मगर के फन्दें से छूट कर श्रलग जा खड़ा हुआ। वह सोचने लगा—कैसी श्रद्भुत घटना है। मैं मगर से कहता हूँ—खा|जा, श्रीर वह मुक्ते छोड़ गया!

तात्पर्य यह है कि सांसारिक बल को त्याग देने पर जो बल त्राता है, वही आत्मबल है, वही रामबल है त्रीर वधी भगबद्बल है।

हमारे मन-रूपी हाथी को एक श्रीर काम, क्रोध, मोह रूपी मगर त्रपनी त्रोर खींचता है। दूसरी श्रोर श्रहंकार खींच रहा है। हमारे हृदय में यह खींचातानी जब तक मची रहेगी, तब तक त्रात्मबल का प्रादुर्भीव न होगा । काम, क्रोध की यह लड़ाई श्रासुरी लड़ाई है। इस लड़ाई के घट जाने पर ऐसा बल उलका होता है जिसका सामना कोई नहीं कर सकता और जिसका शब्दों द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। वही बल-आत्मबत है।

पाठशाला में पढ़ाई होती है। वहाँ शिष्यों की योग्यता के आधार पर अनेक कक्षाएँ होती हैं। अगर कोई बच्चा आकर कहे कि मैं पाठशाला में पढ़ना चाहता हूँ पर दसवीं कक्षा की पढ़ाई मुक से न होगी; तो उसे क्या उत्तर दिया जायगा ? यही न कि तुम दसवीं कक्षा तक पहुँचने का ध्यान रक्खो, भावना बनाये रहो, पर बैठो पहली श्रेगी में। आज पहळी कक्षा में बैठोगे तो कभी दसवीं में भी पहुँच जात्रोगे। इसी प्रकार उत्पर जिस त्रात्मबल का वर्णन किया गया है वह उच्च श्रेणी का है। उस आत्मवल रूपी ऊँची कक्षा में पहुँचने के लिए अर्थात उसे प्राप्त करने के लिए दानधर्म, शीलधर्म, तपधर्म श्रीर भावधर्म की त्रावश्यकता है। इन चार प्रकार के धर्मी के ऋनुष्ठान से न्त्रात्म-बल की प्राप्ति हो सकती है।

दान देना श्रयीत श्रपने आर्थिक बल का परिस्थाग करके

आत्मक्ल प्राप्त करना। आत्मवल की उपलब्धि के लिए ही दान दिया जाता है। किसी वस्तु पर से अपनी सत्ता चठा लेने की ही दान कहते हैं। मान, प्रतिष्ठा या यश के लिए। जो त्याग किया जाता है, वह दान नहीं है। वह तो एक प्रकार का व्यापार है, जिसमें कुछ धन श्रादि दिया जाता है श्रीर उससे मान-सम्मान श्रादि खरीदा जाता है। ऐसे दान से दान का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। 'अहंभाव' या 'ममता' का त्याग करना दान का उद्देश्य है। अगर कोई दान अहंकार की वृद्धि के लिए देता है, तो उससे दान का प्रयोजन किस प्रकार सिद्ध हो सकता है ? दान से कीर्त्त भले ही मिले, पर कीर्त्ति की कामना करके दान नहीं देना चाहिए। किसान धान्य की प्राप्ति के लिए खेती करता है पर उसे भूसा तो मिल ही जाता है। ऋगर कोई किसान भूस के लिए ही खेती करे तो उसे बुद्धिमान कौन समभोगा ? इसी प्रकार निष्काम भाव से दान देने से कीर्त्ति श्रादि भूमे के समान श्रानुषंगिक फल मिल ही जाते हैं, पर इन्हीं फलों की प्राप्ति के लिए दान देना विवेकशीलता नहीं है। इसी प्रकार दानीय व्यक्ति को लघु श्रीर अपने श्रापको गौरवशाली समम कर भी दान नहीं देना चाहिए। यह कभी न भछो कि दान देकर तुम दानीय व्यक्ति का जितना उपकार करते हो, उससे कहीं श्रधिक दानीय व्यक्ति तुम्हारा-दाता का-अकार करता है। वह तुम्हें दान-धर्म के पालन का सुअवसर देता है; तुम्हारे ममत्व को घटाने या हटाने में निमित्त बनता है। श्रातएव वह तुमसे उपकृत है, तो तुम भी उससे कम उपकृत नहीं हो। श्रगर दान देते समय श्रहं-कार का भाव श्रा गया तो तुम्हारा दान श्रपवित्र हो जायगा ।

श्रातम-बल की प्राप्ति के लिए इसी शकार के निष्काम श्रीर निरहंकार त्याग की आवश्यकता है। उसके बदले न स्वर्ग-सुख की ऋभिलाषा करो, न दानीय पुरुष की सेवाओं की आकक्षा करो, न यश-कीर्त्त खरीदो और न उसे अपने अहंकार की ख़राक बनाम्रो।

तुम्हारे पास धन नहीं है, तो चिन्ता करने की क्या बात है ? धन से बढ़ कर विद्या, बुद्धि, बल आदि अनेक वस्तुएँ हैं। तुम उनका दान करो। धन-दान से विद्यादान और बलदान क्या कम प्रशस्त है ? नहीं। तुम्हारे पास जो कुछ अपना कहने को है, जिसे तुम श्रपनी बस्तु कहते हो, उस सब का परित्याग कर दो-सब का यह कर डालो । इस सब ऊपरी बल सं जब विमुख हो जाश्रोगे तो तुम्हारी श्रन्तरात्मा में एक अपूर्व ओज प्रकाशित होगा। वही श्रोज श्रात्मवल होगा।

मनुष्य इधर-उधर भटकता फिरता है-मौतिक पदार्थों को जुटा कर बलशाली बनना चाहता है। लेकिन वह किस काम श्रायमा १ श्रमर श्राँख में श्रान्तरिक शक्ति नहीं है, तो चश्मा लगाना व्यर्थ है। दूरबीन की शक्ति किसी काम की नहीं। इसी प्रकार श्रात्मवल के अभाव में भौतिक-वल निरुपयोगी है। श्ररे. बड़े-बड़े विशाल साम्राज्य भौतिक बल के सहारे कायम न रह सके ! रावण जैसे पराक्रमी योद्धा को उसके भौतिक बढ़ ने कुछ भी सहायता न पहुँचाई। दुर्योधन की कोटि संना का सारा. बल कुण्डित हो गया ! तुम्हारे पास कितन।-सा बल है, जिसके कारण तुम फूल नहीं समाते !

श्चारम-बली को प्रकृति स्वयं सहायता पहुँचाती है। दन्ध-कथा प्रसिद्ध है कि एक बार बादशाह श्चकवर, महाराणा प्रताद की परीक्षा करने के छिए फकीर का भेष बना कर आया था, उस समय महाराणा को प्रकृति से सहायता मिली थी।

सुप्रसिद्ध बीर नैपोलियन के विषय में भी प्रसिद्ध है कि एक वार उसकी माता ने सर्च के लिए उससे रुपये माँगे। नैपोलियन के पास उस समय रुपये न थे। उसे इतनी ग्लानि हुई कि वह इस मरने के लिए नदी की त्रोर चलने लगा। उसी समय एक अपरिचित व्यक्ति ने आकर उस रुपयों की थेली देते हुए कहा चंइसे लिये रहना, मैं अभी आता हूँ। रूपयों की थेली देकर वह सज्जन गया सो चला ही गया। लीट कर नहीं त्राया।

मित्रो ! कोई कैसी भी स्थित में क्यों न हो, ऋा खिर अपना पेट तो भरता ही है। त्रगर वह ऋपनी एक रोटी में से एक छोटा-सा दुकड़ा भी दान कर देता है तो उसका दान धन्य है। श्रीमान् के लाखों-करोंड़ों रुपयों के विराट दान की ऋपेक्षा उस गरीब का रोटी के एक दुकड़े का दान अधिक महिमाशाली है। हे गरीब ! तू क्यों चिन्ता करता है ? जिसके शरीर में अधिक कीचड़ लगा होगा, वह उतना ही ऋधिक उसे छुटाने का प्रयत्न करेगा। तू भाग्यशाली है कि तेरे पैर में कीचड़ अधिक नहीं लगा है। तू दूसरों से ईषा क्यों करता है ? उन्हें तुम्मसे ईषी करनी चाहिए। पर देख, सावधान रहना, ऋपने पैरों में कीचड़ लगाने की भावना भी तेरे दिल में न होनी चाहिए। जिस दिन, जिस क्षण यह दुर्भावना पैदा होगी, उसी दिन और उसी क्षण तेरा सीभाग्य

पलट जायगा । तेरे शरीर पर अगर थोड़ा-सा भी मैल है तो तू उसे छुड़ाता चल। उसे थोड़ा समम कर उसका संप्रह न किये रह ।

इस प्रकार आत्मबल प्रकट होगा । श्रात्मबल प्रकट करने का सर्वप्रथम साधन 'दान' है।

दान धर्म के अनन्तर शीलधर्म है। शीलधर्म का अर्थ है-सदा-चार का पालन। सदाचार का पालन आत्मबल वाला ही कर सकता है और श्रात्मबळ वाले में ही सदाचार हो सकता है। शील की महिमा अपरिमित है। उसकी महिमा प्रकट करने वाली अनेक कथाएँ मीजद हैं। सुदर्शन सेठ के लिए, शील के प्रताप से ही फॉसी का तख्ता सिंहासन बन गया था। सीता के शील के प्रभाव से अग्नि शीतल हो गई थी। प्रभात होते ही सोलह सतियों का स्मरण क्यों किया जाता है ?--क्यों उनका यश गाया जाता है ? शील के कारण ही।

राजा ने सेठ सुदर्शन से बहुतेरा कहा कि तुम रानी का सचा सचा हाल बतात्रो । में तुम्हारी बात पर श्रविश्वास नहीं करूँगा। फिर भी सुदर्शन ने राजा को उसकी रानी का हाळ नहीं बताया । रानी के द्वारा वह तिरस्कृत ही नहीं हुआ था, वरन उसी की बदौलत वह शूली पर चढ़ाया जा रहा था; फिर भी सुदर्शन ने रानी का अनिष्ट नहीं किया। आप शूली पर चढ़ गया, लेकिन श्रुली, शील के प्रताप से, सिंहासन बन गई।

ऐसी-ऐसी श्रनेक कथाएँ हैं जिनमें शीलधर्म की महिमा का बखान है। कई लोग इन कथाओं को मल्पित कहकर उनकी उपेक्षा करते हैं, पर वास्तव में उन्होंने इनका मर्म नहीं सममा है। आस्मबल के प्रति ऋनास्था ही इसका प्रधान कारण है।

शील-धर्म के पश्चात् तप-धर्म है। तप में क्या शक्ति है, सो उनसे पूछो जिन्होंने छह-छह महीने तक निराहार रह कर घोर तपश्चरण किया है और जिनका नाम लेने मात्र से हमारा इटय निष्पाप, एवं निस्ताप बन जाता है ! तप में क्या बल है, यह उस इन्द्र से पूछो जो महाभारत के कथनानुसार अर्जुन की तपस्या को देखकर काँप चठा था श्रीर जिसने श्रर्जुन को एक दिव्य रथ प्रदान किया था।

कहते हैं, ऋर्जुन की तपस्या से इन्द्र काँप उठा। उसने मातलि को रथ लेकर अर्जुन के पास भेजा। मातलि ऋर्जुन के पास रथ समेत पहुँचा श्रीर बोखा-धनः अय ! इन्द्र श्रापके तप से प्रसन्न हैं। आप इस रथ के योग्य हैं; श्रतएव इसमें श्राप बैठिए! बहुत लोगों ने संसार के बहुत से काम किये हैं, पर यह रथ किसी को नहीं मिला। मगर तप के प्रताप से आज यह रथ आपकी भेंट किया जाता है।

इस कथन में ऋलंकार-भाषा का प्रयोग है। वस्तुत: यह शरीर ही रथ है श्रीर इस रथ में जुतने वाले श्रश्व इन्द्रियाँ हैं। तप के प्रभाव से अर्जुन को एक विशिष्ट प्रकार के रथ की प्राप्ति हुई, जिसमें तपोधनी ही बैठ सकते हैं।

चकवर्त्ती भरत महाराज के पास सेना, अख-शख, और शरीर के बल की कभी नहीं थी। लेकिन जब युद्ध का समय त्राता था, तब वे तेला करके युद्ध किया करते थे। इसका तात्पर्य

यह हुआ कि तेला का बल चक्रवर्ती के समप्र बल से भी अधिक न्होता है।

तप बड़ो संसार में, जीव उज्ज्वल होवे रे। कर्मों रूपी इँघन जले, शिवपुर नगर सिधावे रे ॥तप॰॥ तपस्या सुंदेव सेवा करे, घरे छक्ष्मी पिण आवे रे। ऋद वृद्ध सुख सम्पदा आवागमन मिटावे रे ॥तप०॥ तप की महिमा कहाँ तक कही जाय! संसार में जो भी शक्ति है, वह तप की ही है। संसार तप के बल पर ही ठइरा हआ है।

त्राज खान-पान सम्बन्धी तृष्णा बढ़ गई है, लोग जिह्ना को अपने वश में करने के बदले जिह्ना के वश हो रहे हैं। इसी से तप-बल भी कम हो गया है और इसी से संसार कष्ट्र भोग रहा है। ओ स्वेच्द्रापूर्वक, समभाव से कष्ट नहीं भोगते, उन्हें श्रनिच्छा से, व्याकुल भाव से, कष्ट भोगना पड़ता है। खेच्छा-पूर्वक कष्ट भोगने में एक प्रकार का उल्लास होता है और श्रनिच्छा-पूर्वक कब्ट भोगने में एकान्त विषाद होता है। खेच्छापूर्वक कष्ट सहने का परिगाम मधुर होता है और अनिच्छा से कष्ट सहने का नतीजा कटुक होता है।

तप एक प्रकार की श्रप्ति है जिसमें समस्त श्रपवित्रता. सम्पूर्ण करुमष एवं समप्र मिलनता भरम हो जाती है। तपस्या की अग्नि में तप्त होकर श्रात्मा सुवर्ण की भौति तेज से विराजित हो जाती है। अतएव तप-धर्म का महत्त्व अपार है।

इन तीन धर्मों का श्राचरण करके भावना को पवित्र बनाना

भावधर्म है। भावधर्भ व्यापक धर्म है। वह प्रथम के तीन धर्मों में भी विद्यमान रहता है। भावधर्म के अभाव में उक्त तीनों धर्मों का भी अभाव हो जाता है। अतएव भाव-शुद्धि की श्रानिवार्य आवश्यकता है। इस प्रकार चारों धर्मों को धारण करके ऋपने जीवन को सफल बनाओ । इसमें ही कल्यागा है।

महावीर-भवन, देहछी ता० ९ ५-३१





## ग्रमोघ धर्म

## प्रार्थना

जय जय जगत-शिरोमणि, हूँ सेवक ने तू धनी। अब तोसों गाढ़ी बनी, प्रभु आशा पूरो हम तनी॥ मुझ मिहर करो चन्द्र प्रभु, जग-जीवन अन्तरजामी। अब दुःख हरो, सुनिये अरज हमारी त्रिभुवन स्वामी॥ मुझ०॥

अन्तगड़सूत्र में जैसे महान् श्रीर उत्कृष्ट आदर्श उपस्थित किये गये हैं वैसे श्रादर्श श्रीर किसी साहिस्य में शायद ही हों। प्रत्येक शास्त्र का उद्देश्य श्रालग-श्रलग होता है। यही कारण है कि एक ही वस्तु का विभिन्न शास्त्रीय शासाश्रों में दि. ४ विभिन्न रिष्टिकोगों से वर्गन किया जाता है। धर्म-शास्त्र का कार्य किसी कथा को ऐतिहासिक स्थिति पर पहुँचाना नहीं है। अतएव धर्म-कथा को धर्म की दृष्टि से ही देखना चाहिए, इति-हास की दृष्टि से नहीं। धर्मकथा में आदर्श की उच्चता और महत्ता पर बल दिया जाता है और जीवन-शुद्धि उसका लक्ष्य होता है। इतिहास का लक्ष्य इससे भिन्न है। जैसे स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमों का परिक्षान करने में दर्शन-शास्त्र निरुपयोगी है और दार्शनिक दक्षता प्राप्त करने के लिए आयुर्वेद अनावस्थक है, इस प्रकार इतिहास की घटनाएँ जानने के लिए धर्मशास्त्र और जीवन-शुद्धि के लिए इतिहास अनावस्थक है।

अनावश्यक कहने का अर्थ यह न समका जाय कि दोनों शास्त्र एक दूसरे के विरोधों हैं। हमारे कथन का आशय यह है कि दोनों की पृथक्-पृथक् हिंद है। दोनों अपनी-अपनी सीमा में रह कर बोध प्रदान करते हैं। यद्यपि इतिहास जीवन-शुद्धि में कभी सहायक हो सकता है और धर्मशास्त्र भी इतिहास के ज्ञान में सहायता पहुँचाता है, फिर भी हैं दोनों पृथक्-पृथक्। एक की कसीटी पर दूसरे को कसना अम है और इस अम में पड़कर अनेक लोग सचाई से बंचित हो जाते हैं। अगर इस तथ्य को मली-भांति समक लिया जाय तो अनेक आलोचकों को वृथा अम नहीं करना पड़ेगा। वे स्वयं अम सं बचेंगे और जनता को भी अम में पढ़ने से बचा सकेंगे। अस्तु।

संसार-श्रवस्था के इहीं माई और इस समय एक ही गुरु के ब्रहों शिष्य दो-दो के संघाड़े से देवकी रानी के घर भिक्षा के

लिए पधारे। यह छहीं मुनिराज अपने गुरु से आज्ञा लेकर बेले-बेले से पारणा किया करते थे । दो दिन के उपवास के बाद पारखा करना श्रीर फिर दो दिन उपवास करना, इसी कम से उन मुनियों की तपस्या चल रही थी। फिर भी वे स्वयं गोचरी करने जाते थे। संसार-श्रवस्था में बड़े कुलीन और धनवान् थे। प्रत्येक ३२-३२ करोड़ मोहरों के स्वामी थे। पर उन मोहरों को तृगा की तरह तुच्छ समक्त कर उन्होंने त्याग दीं। जो मनुष्य इतनी महान् ऋदि का त्याग कर सकता है, वह क्या कभी रोटी के दुकड़ों के लिए लालायित होगा ? कदापि नहीं।

द्वारिका नगरी बहुत लम्बो-चौड्री थी। मुनि किसी के भी घर गोचरी करने जा सकते थे। पर गजसुकुमाल को घड़ने के लिए एक अदृश्य शक्ति काम कर रही थी। उसी शक्ति की प्रेरणा से, छहों मिन एक देवकी के घर दो-रो के तीन संघाड़ों में गये।

मुनियों का श्रभिप्रह भिन्न-भिन्न होता था। एक को दूसरे के श्रिभिष्ट का पता तक नहीं चलता था । वे दो-दो साथ होकर गोचरी के लिए जाते थे। एक युगल कहाँ-किस घर में गोचरी के लिए गया सो दूसरे युगत को माछ्म नहीं होता था। उस दिन संयोगवश तीनों युगल देवकी के घर गोचरी करने जा पहुँचे !

जो युगल सब से पीछे देवकी के यहाँ गया था, उसके दोनों मुनियों को देख कर देवकी ने उनसे कहा-'मु मे एक विचार आ रहा है। त्रागर श्रापकी स्वीकृति हो तो वह प्रकट करूं। मैं ्त्रशाशा करती हूँ, श्राप मेरी बात का उत्तर अवश्य देंगे।'

मुनि बोले-'श्राप जो कहना चाहती हैं, निःसंकोच होकर कहिए।'

देवकी—'इस द्वारिका नगरी में लाखों आदमी धर्म की सेवा करने वाले और सन्तों की सेवा करने वाले भीजूर हैं। मेरा कृष्ण भी राज्य करता हुआ धर्म का प्रचार कर रहा है। ऐसा होते हुए भी मुम्ने आज यह विचार आ रहा है कि द्वारिकावासी इतने अनुदार और धर्मविमुख क्यों हो गये हैं? उनकी धर्मभावना और दानशीलता कहाँ चली गई है? अगर ऐसा न होता तो मुनियों को अपने नियम के विरुद्ध एक ही घर बार-बार भिक्षा के लिए क्यों आना पड़ता है? में अपना अत्यन्त अहोभाग्य मानती हूँ कि मुनिराज मेरे यहाँ गोचरी के लिए पधारे, मगर नगर-निवासी जनों में क्या इतनी भी भिक्त शेष नहीं रही कि मुनियों को आहारदान दे सकें?

प्रजा में यदि धर्म-भावना कम हो जाय तो राजा को समकता चाहिए कि उसमें स्वं धर्मभाव कम हो गया है। प्रजा आगर मुनि का आदर नहीं करती तो राजा को समकता चाहिए कि वह स्वयं मुनियों का आदर नहीं करता। राजा के पाप का प्रभाव प्रजा पर पड़े बिना नहीं रहता। राजा में जब तक पाय की बुद्धि न आवे तब तक प्रजा म पाप-बुद्धि नहीं आ सकती। अतएव में यह जानना चाहती हूँ कि मुनि मेरे यहाँ किस कारण से बार-बार गोचरी करने पधारे हैं ? मेरी स्पष्टता के लिए मुक्ते स्मा कीजिएगा।

मुनियों को देवकी की बात सुनते ही यह सममाने में विलम्ब न

लगा कि हमारे चार भाई पहले यहाँ गोचरी के लिए आ चुके हैं श्रीर इसी कारण देवकी के दिल में यह बात पैदा हुई है। ऋत-एव वे बोले-'जहाँ रानी के वित्त में इतनी ऋधिक धार्मिक भक्ति विद्यमान है, वहाँ की प्रजा धर्म-विमुख कैसे हो सफती है १ जहाँ लौकिक धर्म में भी किसी प्रकार की ब्रुटि नहीं होने पाती, वहाँ आत्मिक धर्म में कैसे कमी हो सकती है ? महारानी, नगर-निवासियों में धर्मप्रेम की कमी नहीं हुई है श्रीर न हम बारम्बार आपके यहाँ त्राये हैं। पहले जो यहाँ आये होंगे वह हमारे साथी दूसरे मुनि थे। हम दूसरे हैं। वे हम नहीं है श्रीर इम वे नहीं हैं।'

देवकी-मुनिराज ! आपका स्पष्टीकरण सुनकर मुक्ते संतोष है। आपका और उनका रूप-रंग श्रादि सब समान है। यही देखकर मैंने सममा था कि वही-वही मुनिराज मेरे घर पुनः पुनः श्रा रहे हैं। मैं इसके लिए क्षमा की याचना करती हूँ। श्राप सब महाभागी मुनियों का एक-सा रूप-यौदन देखकर मैं चिकत रह जाती हूँ। वह कौन-सी पुरवशालिनी श्रीर सीभाग्यभागिनी माता होगी जिसने आप सरीखे सुपुत्रों को जन्म दिया है ? श्राप छहों मुनि भाई-भाई जान पड़ते हैं। जब श्राप सब ने मुनिदीक्षा धारण की होगी तब उस माता के अन्तःकरण की क्या दशा हुई होगी ? आपके वियोग को उसने किस प्रकार सहन किया होगा ? मैंने आपको थोड़ी-सी देर देखा है, फिर भी मेरे हृदय में भक्तिभाव के श्रातिरिक्त वात्सल्य का भाव उमड़ रहा है। मैं न जाने किस श्रनिर्वचनीय श्रनुभूति का आस्वादन कर रही हूँ। त्तव त्रापको जन्म देने वाली माता की क्या त्रवस्था होगी ?

श्रापके माता-पिता ने किस हृदय से श्रापको दीचा धारण करने की आज्ञा दी होगी ! श्रापको संयम-पालन की श्राज्ञा देने वाले वे कैसे होंगे ! उनका हृदय न जाने कैसा होगा ! प्रथम तो इस श्रवस्था में ही संयमी होना दुष्कर कार्य है, तिस पर इस दिव्य रूपसम्पत्ति के होते हुए संयम अंगीकार करना तो श्रीर भी कठिन है।

श्रापका रूप-रंग कृष्ण से जरूर मिलता है। कृष्ण के अतिरिक्त सुके तो कोई और दिखाई नहीं देता, जिसके साथ त्रापके रूप की सदृशता हो सके। कृपा कर मुक्ते बतलाइए कि श्रापका जन्म कहाँ हुआ था ? श्रापके माता-पिता का क्या नाम था १ ऋौर ऋापके घर की क्या स्थित थी १ ऋापने किस ताक।लिक कारण से संयम स्वीकार किया है ?

साधारणतया कोई भी शिष्ट पुरुष श्रास्म-प्रशंसा नहीं करता । फिर मुनिराज अपनी प्रशंसा आप कैसे कर सकते हैं ? फिर भी जहाँ परिचय देना आवश्यक हो और उस परिचय में ही प्रशंसा सी ओतप्रीत हो तो क्या उपाय है ? अतएव मृति बोले-'महारानी, भइलपुर नामक नगर में हमारा जन्म हन्ना था। हमारे पिता का नाम गाथापति नाग था श्रीर माता का नाम सुलसा था। इम छहों मुनि उन्हीं के श्रंगजात हैं। हमारा जन्म होने पर माता-पिता ने लोकोचित सभी संस्कार-व्यवहार किये। छहीं भाइयों को बड़-बड़े थनाह्य सेठों ने अपनी-अपनी कन्बाएँ प्रदान की ।

कुछ दिनों के अनन्तर भहलपर में भगवान अरिष्टनेतिः

पधारे। हमें भगवान के प्रवचन को श्रवशा करने का सीभाग्व मिला । उस प्रवचन के अवरा से हमारा विवेक जागृत हुआ श्रीर संसार से विरक्ति हो गई। तब से ऐसा माळम होने लगा कि संसार जल के बुलबुले के समान क्षणभंगुर पवं निस्सार है। इस विरक्ति भावना से प्रेरित होकर हमने भगवान श्रारिष्टनेमि के चरण-शरण में जाकर दीक्षा प्रहण कर ली है। हम शरीर में रहते-रहते घवड़ा उठे हैं। चाहते हैं कि इस सुन्दर शरीर से सिद्ध होने वाले प्रयोजन को साधकर इसका भी त्याग कर दें। अतएव इस छहों ने बेले-बेले पारणा करने का निश्चय किया है। यों तो भगवान् के अनुप्रह से, स्थविर मुनि की सेवा में रहकर इमने बारह अंगों का श्रध्ययन किया है श्रीर श्रुतकेवली हुए हैं. परन्तु पूर्वार्जित कर्मों का च्रय करने के लिए इस विशेष तपस्या को अपनाया है।

मित्रों ! मुनियों के इस कथन से स्पष्ट है कि श्रुतकेवली भी तपस्या करते हैं। इससे सहज ही समझा जा सकता है कि तप का कितना माहात्म्य है ! तप का वर्णन किया जाय तो वाणी को कभी विश्राम न मिले श्रीर फिर भी तप का वर्णन श्रध्रा ही रह जाय । श्राजकल के अधिकांश लोग तप के प्रति अभिरुचि से हीन हैं श्रीर खाने-पीने को ही जीवन का आधार बनाये बैठे हैं। परन्तु उन्हें याद रखना चाहिए कि तप भी शरीर का आधार है। शरीर को रखने के लिए तप की भी आवश्यकता है। अनेक यूरोपीय विकित्सक शारीरिक व्याधियों का निवारण करने के लिए उपवास-चिकित्सा-पद्धति का त्राश्रय लेते हैं त्रीर उपवास भी तप का एक अंग है।

मगर जैनसमाज आजकल भी अपनी परम्परा निभाये जा रहा है। उसमें आज भी अनेक विकट तपस्वी मौजृद हैं। इन तपस्वियों को देखकर चनुमान किया जा सकता है कि पंचम काल में, हीन संहनन वाले इस युग में भी, ऐसे-ऐसे तपस्वी विद्यमान हैं, तो सुदृद्द संहननवाले समय में, तीर्थं कर की मौजृदगी में— चीथे आरे में—मला कैसे उद्भट तपस्वी होंगे!

जिस साल मैंने जलगांव में चातुमीस किया था, उस साल गांधीजी ने इकीस दिन का उपवास किया था। सुनते हैं किसी ने गांधीजी से प्रार्थना की कि आपका शरीर पहले से ही दुबला-पतला है। अब उपवास करके उसे आधक सुखाना उचित नहीं है। अतएव यह उचित होगा कि आप उपवास करना छोड़ दें और उचित परिमाण में भोजन किया करें।

गांधीजी ने क्या उत्तर दिया, आप जानते हैं ? उन्होंने कहा-'फिर यों कहो कि जीना ही छोड़ दो !'

गांधीजी के उत्तर का आशय स्पष्ट है कि, मैं भोजन पर ही नहीं जी रहा हूँ, बल्कि उपवास पर भी जी रहा हूँ।

भोजन ही स्थार शरीर का आधार है तो स्थाप स्थाठों प्रहर स्वाते क्यों नहीं रहते ? स्थार स्थाप स्थाठों प्रहर खाते रहें तो जानते हैं उसका फल क्या होगा ?

'मीत हमें खा जायगी।'

श्रिषकांश रोगी, भोजन करने से ही रोगी होते हैं। वैद्यां, इकीमों श्रीर डाक्टरों की संख्या में दिनों-दिन जो वृद्धि हो रही है, उसका प्रधान कारण भोजन के प्रति श्रसावधान रहना ही है।

भोजन जीवन का साथी बन गया है, अतएव भोजन ने अपने साथी रोग को भी जीवन का सहचर बना रक्ला है। छोग खाने में गृद्ध हैं श्रीर शरीर को चिकित्सकों के भरोसे छोड़ रक्खा है। इस भावना ने इस लोक को भी बिगाड़ रक्खा है और परलोक को भी। इस भोजन के भूत ने बहुत कुछ चौपट कर दिया है।

तात्पर्य यह है कि तप दोनों कोकों में से किसी भो लोक के लिए निरर्थक नहीं है। उससे इस लोक में भी लाभ होता है श्रीर परलोक में भी कल्यागा होता है। देवकी के घर आये हुये महात्मा इसी कारण बेले बेले पारणा करते थे। संयम और ब्रह्मचर्य की पूर्ण रूप से साधना, तप के बिना नहीं हो सकती।

उन मुनि ने कहा- 'हम छहों भाई बेले-बेले का पारणा कर ाहे हैं। श्राज हमारे पारें का दिन था, अतएव हमने दिन के प्रथम प्रहर में स्वाध्याय किया, दूसरे प्रहर में ध्यान किया और उसके पश्चात भगवान की स्त्राज्ञा लेकर छहीं भाई तीन संघाड़ों में विभक्त होकर, पृथक्- पृथक् भिक्षा के ऋर्य नगरी में निकले। यद्यपि चलते समय आपके यहाँ श्राने का कोई इरादा नहीं किया था, फिर भी फिरते-फिरते आपके भाग्य से यहाँ श्रा पहुँचे हैं। द्वारिका में मुनियों के लिए भिन्ना की कमी नहीं है श्रीर इम लोग दूसरी या तीसरी बार यहाँ नहीं श्राये हैं। दैवयोग से ही सब तुम्हारे यहाँ आगये हैं।'

इतना कह कर मुनि वहाँ से चल दिये। देवकी विस्मित भाव से उन मुनियों की ओर देखती रही ।

जब मुनि योड़ी दूर चले गये तब देवकी सिंहासन पर बैठ

कर धोचने लगी कि मुक्ते इस बात में किंचित् मात्र भी संदेह नहीं है कि-

> जो भाषे वर कामिनी, जो भाषे अणगार। जो भाषे बास्कक कथा, संदेह नहीं सगार ॥

चाहे सुमेरू डिग जाय पर सत्यवती स्त्री की कही हुई बात मिथ्या कदापि नहीं हो सकती । इसी प्रकार जिन्होंने मन, वचन, काय से मिध्या-भाषणा का परित्याग कर पूर्ण रूप से निरवद्य सत्य-भाषण का व्रत प्रहण किया है उन श्रनगार महात्माओं के मुख से निकली हुई बात भी सत्य ही होगी। छल-कपट से अनभिज्ञ, सरल-हृद्य वालक भी जो बात कहता है वह मूठी नहीं हो सकती।

ऐसा होते हुए भी मेरे भान में एक सन्देह हो रहा है। जब मैं अपने पिता के घर थी तब मेरे चचेरे भाई, जो मुनि हो गये थे और जिनका नाम श्रातमुक्तक था, एक बार गोचरी के छिए पधारे थे। उस समय मेरी भौजाई-कंस की पत्नी-ने श्रभ-मान दिखलाते हुए कहा था कि-'तुम राजवंश में उत्पन्न होकर भी भिक्षक हुए हो ! क्या भीख माँग कर खाना क्षत्रिय का धर्म है ! तुम्हारा यह वेश देख-देख कर हमें लाज लगती है। इसे छोड़ो, राजोचित वस्त्राभूषण धारण करो।' भीजाई की यह बात सुनकर उत्तर देते हुए मुनिराज ने मेरे आठ श्रनुपम पुत्रों के होने की बात कही थी। वह बात कैसे मिध्या ठहर रही है ? मैं ऋपने आपको भाग्यशालिनी मानती थी, पर नहीं, भाग्यशाकिनी माता वह है जिसने इन छह मुनियों को

श्रपनी कोंख से जन्म दिया है। मैं भला काहे की माग्यशालिनी हूँ, जिसने अपने पुत्रों को जनम देकर भी उनका मुख तक न देख पाया ! उस समय मुख देखती भी क्या ! जानती थो दसरे ही क्षण वे यमराज के ऋतिथि बनने जा रहे हैं। उस दशा में भळा मुख देख कर क्यों श्रपने हृद्य को जलाती ! हे परमात्मा ! वह समय स्मर् श्राते ही श्रव भी रोम-रोम थरी उठता है।

इस प्रकार देवकी अपने अभाग्य पर देर तक विचार करती रही श्रीर मन ही मन सुलसा के सीभाग्य की सराहना करती रही. जिसने साकार सीन्दर्य के समान छह सुयोग्य पुत्रों को जन्म दिया ! 🕸

विचार करते-करते उसे ध्यान श्राया कि इस समय भगवान श्री अरिष्टनेमि यहीं विराजमान हैं। वे सर्वज्ञ सर्वदर्शी भगवान समस्त संदेहों का निवारण करने में सर्वथा समर्थ हैं। मैं सन्देह के जाल में क्यों फँसी रहें, जब कि उसे निवारण करने का सुराम उपाय मीजूद है। कहा भी है-

## संशयासा विनश्यति ।

हृदय में जब एक बार संशय रूपी शस्य चुभ जाय तो उसे जितनी जल्दी हो सके, निकाल फैंकना चाहिए। श्रन्यथा वह शल्य हृदय में चुभता रहता है ऋौर बुद्धि को भ्रान्त बना कर जीवन को विनाश के मार्ग में ले जाता है।

सन्देह श्राग के समान है। जब वह हृद्य में भड़क उठता है तो मनुष्य की निर्णायक शक्ति उसमें भरम हो जाती है श्रीर

<sup>#</sup> इस घटना का वर्णन देखो ता० ५-९-३१ के स्याख्यान में।

मनुष्य किंकर्त्तव्य विमृद् हो जाता है। अतएव संशय का अंकुर फूटते ही उसे शीघ्र समाधान के द्वारा हटा देना उचित है। समय पर संशय न हटाया गया और वह बढ़ता गया तो उससे इतनी अधिक कालिमा फैलती है कि अन्तः करण श्रान्धकार से पूरित हो जाता है और श्रारमा का सहज प्रकाश उसमें कहीं विलीन हो जाता है।

देवकी ने निश्चय कर लिया कि मैं श्रपने संशय के विषय में भगवान श्रिष्टनेमि से श्रवश्य पूर्छ गी। उसने विलम्ब नहीं लगाया श्रीर रथ में बैठ कर भगवान् के समीप पहुँची। वहाँ पहुँचते ही उसने विधि के श्रवसार भगवान् को वन्दन-नमस्कार किया।

भगवान् सर्वज्ञता के धनी थे। उन्होंने देवकी के संशय को पहले ही जान लिया था। अतएव उन्होंने देवकी से कहा— 'देवकी आज तुम्हारे यहाँ छह मुनि तीन बार आहार लेने गये थे ? उन्हें तुमने आहारदान दिया था ? श्रीर तुम्हारे मन में मुनि अतिमुक्तक के कथन के प्रति संदेह उत्पन्न हुआ था ? तुमने आपने आपको भाग्यहीना और मुलसा को सीभाग्य-शालिनी सममा था ?'

भगवान् की बात सुन कर देवकी दंग रह गई। वह कहने लगी—'प्रभो! आपसे कीन-सा रहस्य छिपा है? आप सभी कुछ जानते हैं। श्रापने मेरे मन के विचारों को जान लिया है। मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुई हूँ, कृपया मेरा संशय निवारण कीजिए।'

भगवान् ने कहा-दिवकी, तुम निश्चय सममो, यह पुत्र

सुलसा के नहीं हैं, तुम्हारे ही हैं। तुम और सुलसा एक ही साथ गर्भवती होती थीं। दोनों के गर्भ में साथ ही साथ बाटक भी बढ़ते थे। सुलसा को एक निमित्तवेत्ता ने बताया था कि तुन्हारे उदर से मृत बालकों का जन्म होगा। निमित्तवेता का वृत्तान्त सुनकर सुलसा को बहुत चिन्ता हुई। वह सोचने लगी, इससे संसार में मेरा बड़ा अपयश होगा और मेरे पति सन्तान-हीन रहेंगे। इससे मुक्त पर उनका ऋण रह जायगा। मैं भी सन्तान के सुख से वंचित रहूँगी । इस चिन्ता का निवारण करने के लिए सुलसा ने हिरणागमेषी देव की तेला द्वारा श्राराधना की । सुलसा की तपस्या के प्रभाव से देव आया और सुलसा ने श्रपनी चिन्ता का कारण उसे सुनाया । सुलसा की बात सुनकर हिर गुगमेषी देव ने कहा-'मृत पुत्रों को जीवित करना मेरी शक्ति से परे है। हाँ, मैं इतना करूँ गा कि तुम्हें ऐसे पुत्र दूंगा जैसे त्रिलोक में भी दुर्लभ हैं।'

भगवान् ने श्रपना कथन चालु रखते हुए कहा-'देवकी, तुम्हारे और सुलसा के गर्भ के बालक एक ही साथ उत्पन्न होते थे। पुत्र के प्रसव के समय तुम ऋगेंख मूंद लेती थी। उसी समय हिरणगमेषी देव सुलसा का मृत पुत्र लाकर तुम्हारे पास रख देता था और तुम्हारा जीवित पुत्र ले जाकर सुलसा को सींप त्राता था। तुम उस मृत पुत्र को त्राँखें मूंदे ही मूंदे, कंस को सौंपने के लिए राजा वसुदेव को देदती थीं और वसुदेव भी बिना बाळक पर दृष्टि डाले कंस के हवाले कर देते थे। बालक को न तो तुम देखती थीं, न वसुदेव देखते थे। श्रतएव तुम्हें यह पता नहीं चलता था कि बालक जीवित है या मृत है ? कंस, उन मृत पुत्रों को देख कर अपने पुरुष के प्रकर्ष पर फूला नहीं समाता था। वह सोचता था-'धन्य है मेरा पुरुष, जिसके प्रताप से मुक्ते मारने वाले स्वयं मरे हुए पैदा होते हैं! मैं कितना तेजस्वी हूँ कि बिना हाथ उठाप ही ये बालक श्रापने आप काल के गाल में समा जाते हैं।'

कंस के चापलूस सरदार कहा करते थे-'श्राप के भय के मारे देवकी पीपल के पत्ते की तरह कांपती रहती है। वह सदा भय-विद्वल रहती है श्रीर उसी भय के कारण बालक गर्भ में अर जाते हैं।'

कंस बालकों को मरा हुआ देखता था, फिर भी उसे संतोष नहीं होता था और वह उन बालकों को भी पैर पकड़ कर पद्धाइ डालता था।

देवकी, इस प्रकार तुम्हारे सब बालक सुलसा के यहाँ चले गये थे। वही यह बालक हैं। ऋतिमुक्तक मुनि की बात सस्य है, मिध्या नहीं।

भगवान् का कथन सुनकर देवकी के आनन्द का पार न रहा। भगवान को उसने वन्दना की और वहाँ पहुँची जहाँ वे छह स्ननगर थे। यद्यपि ये मुनि वही थे जो देवकी के घर भिक्षा के लिये गये थे और जिन्हें देवकी ने अपने घर पर देखा था; देवकी भी वही थी, फिर भी उसकी तब की दृष्टि से अब की दृष्टि में बड़ा अन्तर था। उस समय सिर्फ मिक्त का भाव था और इस समय वात्सस्य की प्रबलता थी। ज्यों ही मुनियों पर उसकी नजर पड़ी, उसका रोम-रोम पुलकित हो उठा! आन्तरिक

प्रसन्नता के कारण रसका शरीर फूल गया; यहाँ तक कि उसकी चोली फट गई और उसके स्तनों से दूध की धारा वह निकली। देवकी की बाहें ऐसी फूली की चुड़ियाँ भी छोटी पड़ने लगीं। देवकी उस समय बेभान थी। वह भूल गई थी कि मैं साधुओं के सामने हूँ। पुत्रों के सुख से विविचता देवकी को अचानक पत्र प्राप्त होने पर-श्रीर वे भी श्रसाधारण रूप-सम्पत्ति से समृद्ध-इस कारण, वह लोकव्यवहार की भी परवाह न करती हुई प्कटक दृष्टि से मुनियों की ओर देखती रही।

मित्रों! देवकी के व्यवहार पर विचार करो तो प्रतीत होता है कि संसार के समस्त संबंध कल्पना के खेल हैं। देवकी पहले भो डन मुनियों की माता थी, मगर उस समय उसे इस बात की कल्पना नहीं थी। भगवान के कथन से उसे यह ख़बाल आबा तो वह स्नेह से पगली हो उड़ी ! वस्तुतः संसार में अपना क्या है ? कुछ भी नहीं। जिसे अपना मान लिया जाता है, वही अपना है। जिसे अपना न समका, वह पराया है। जो कंत तक पराया था वही श्राज श्रपना बन जाता है श्रीर जिसे श्रपना मान कर स्वीकार किया जाता है वह एक क्षण में पराया बन जाता है। श्रतएव अपने-पराये की व्यवस्था केवल कल्पना है। ्तत्त्वज्ञ पुरुष इस कल्पना का रहस्य समम कर वैराग्य धारण करते हैं।

देवकी बहुत समय तक मुनियों की त्रोर टकटकी लगा कर देखती रही। जब उसके स्तेह का नशा कुछ कम हुआ तो उसने -सोचा-प्रव कहाँ तक मैं इन्हें देखती रहेंगी। आज मेरा

सीमाग्य फला-फूला है, कि मैं ऐसे सुयोग्य, सुन्दर एवं संयम-शील साधुओं की माता बनी हूँ ! मेरा माग्य धन्य है, मैं कृतार्थ हुई। इन्हें भी धन्य है जो इस वय में महान् एवं प्रशस्त कार्य में लगे हुए हैं।

इस प्रकार विचार कर देवकी अपने घर लौटी। उसके मन में कुछ विषाद, कुछ संतोष का विचित्र सम्मिश्रण हो रहा था। दोनों के द्वन्द्व के कारण देवकी का दिल उदास, खिन्न और श्रशान्त बना हुन्ना था।

घर त्राते ही देवकी चिन्ता में हुब गई। भोजन के त्रभाव में भूख सहन करना सरल है पर जब भोजन सामने रक्खा हो उस समय उसे सह लेना बड़ा किठन है। वह सोचने लगी— मेरे सीभाग्य पर दुर्भाग्य की कैसी काली छाया पड़ी हुई है! असाधारण पुत्र-रत्नों को जन्म देकर मेरा सीभाग्य कितना ऊंचा है पर हाय! उन्हें जन्म देना न-देने के ही समान हो गया! सात पुत्रों का मैंने प्रसव किया, मगर एक के साथ भी मैं मातृष्मी का निर्वाह न कर सकी।

मैंने शिशुश्रों के सरल और स्वच्छ स्मित से अपना मातृत्व सार्थक न कर पाया ! उनकी श्रास्फुट तोतली वाणी सुन कर श्रपने श्रुतिपुटों में श्रमृत न भर पाया। डगमगाती चाल देखकर नेत्रों को सार्थक न किया।

माता के हृदय में एक प्रकार की श्राप्त जलती रहती हैं, जो पुत्र-बात्सल्य से ही शान्त होती है, वह श्राप्त आज भी मेरे हृदय में घषक रही है। मैंने अपने बालकों को अपने स्तनों का पान भी नहीं कराया, जिससे कि उनमें में श्रापनी आत्मीयता स्थापित कर पाती।

मैं हतभागिनी हूँ। युक्त-सी माता इस मही-मंहल पर दृष्धरी कौन होगी ? मेरे सात पुत्र जन्मे। उनमें से छह तो सुलसा के यहाँ चले गये श्रीर सातवें पुत्र कृष्ण को यशोदा के घर गोकुल में भेज देना पड़ा। इस प्रकार मैं अपनी सन्तान के साथ मातृधर्म का जरा भी पालन न कर सका।

देवकी की इस चिन्ता में एक ओर मोह की चेष्टा दिखाई देती है श्रीर दूसरी श्रोर कर्त्तव्यपालन की चेष्टा। माता का पुत्र पर मोह होता श्रवश्य है, पर वह बालक की जो सेवा करती है वह मोह से प्रेरित होकर नहीं, किन्तु करुणा की प्रेरणा से। बालक पर करुणा करना, वह श्रपना कर्त्तव्य समझती है। शाता-सूत्र में मेघकुमार के अधिकार में यह बात स्पष्ट की गई है।

देवकी की चिन्ता में मोह की चेष्टा का अभाव है, यह तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन उससे एक बात स्पष्ट लक्षित होती है। वह यह है कि देवकी सोचती है—या तो पुत्र उत्पन्न ही न कर के ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना चाहिए था, श्रीर जब मैंने बालक उत्पन्न किये हैं—मोह का पाप किया है—तो उनका पालन-पोषण करके उन पर द्या भी करनी चाहिए थी, जिससे वह मोहजन्य पाप कम हो। माता पुत्र की सेवा करके उसे जन्म देने के पाप को कम करती है। देवकी सोचती है—मैंने जन्म देने का पाप तो किया लेकिन उस पाप के प्रायश्चित के रूप में उनके पालन-पोषण की द्या नहीं की; अतएव मेरा जन्म धिकार

है। मैं वसुदेव की त्रियतमा रानी और कृष्ण की आदरणीया माता होकर भी हतभागिनी हूँ — पुण्यहीना हूँ!

महापुरुषों की चिन्ता निष्फल नहीं जाती। देवकी की चिन्ता भी व्यर्थ न हुई। देवकी चिन्तामग्न बैठी ही थी कि इसी समय कृष्णजी महाराज उनके चरण-वन्दन के लिए श्रा उपस्थित हुए।

महाराज कृष्ण भरतचेत्र के वीन लंडों के नाथ हैं। महापुरुषों में जितनी ख्याति कृष्ण की है, उतनी किसी दूसरे महापुरुष की नहीं है, भले ही ख्याति के विषय और चेत्र पृथक्पृथक् हों। किसी न किसी रूप में, हरेक व्यक्ति कृष्णजी को
मानता ही है। जैनधर्म में भी कृष्णजी को 'पुरुषोत्तम' माना गया
है। कृष्ण जैसे महापुरुष भी अपनी माता को प्रतिदिन प्रणाम
करते हैं। लेकिन आककल के अनेक पुत्र, अपनी जन्म देने
वाली—दुष्करकारिणी—माता का भी अपमानित करने से नहीं
चूस्ते। माता जो दुष्कर कार्य अपने पुत्र को उत्पन्न करके
करती है, वैसा कोई और नहीं कर सकता। अगर कोई किसी
कुलीन स्त्री से कहे कि हम हजार रुपये देने को तैयार हैं, तुम
इमारे बालक की अशुवि साफ कर दो, तो क्या वह क्षी रुपयों
के लोभ से ऐसा करने को तैयार होगी ?

'नहीं!'

किसी लोभिनी की बात निराली है। अन्यथा रुपया लेकर अशुचि चठाने के छिए शायद ही कोई स्त्री तैयार होगी। मगर वही प्रतिष्ठित और कुलीन स्त्री अपने बालक की अशुचि चठाने में क्या तनिक भी शंकित होती है ? 'नहीं।'

मल-मूत्र उठाने का उत्तरदायिस्व माता का समका जाता ं है। अगर किसी के बालक ने कहीं मल-मूत्र कर दिया हो, तो उसकी सफाई के लिए उसकी माता की खोज की जाती है। माता बिना किसी संकोच के, यह कार्य इतने प्रेम से करती है कि उतने प्रेम से शायद कोई दूसरा उसे नहीं कर सकता।

जब मेरे माता-पिता नहीं रहे थे तो मैं अपनी ननहाल में रहता था । मेरे सांसारिक मामाजी सम्पन्न थे श्रीर प्रतिष्ठित भी थे। एक बार मेरी सांसारिक मामीजी कार्यवश बाहर चली गई और अपनी छोटी लड़की को भूते में सुना कर, उसकी देखरेख की जवाबदारी मेरे सिर डाल गई। उस समय मैं बालक था। मामीजी की अनुपरिथति में उस लड़की ने अशुचि की । अशुचि करके वह रोने लगी श्रीर रोते-रोते उसने अपना सारा शरीर श्रश्चि से भिड़ा लिया। ऐसे भीके पर मैं देखते रहने के सिवाय और क्याकर सकताथा?

मामाजी वहाँ आये । मैंने यह घटना उनसे कही । उन्होंने लंबकी को उठा लिया और धोने लगे। मामाजी उसे घोते थे और मैं पानी हालता था। मामाजी लड़की को भो रहे थे पर मुक्त पर वे इतने ऋद हो रहे थे कि सब बातों के लिए सुमे ही दोषी बनात जाते थे। उस समय उनको मुख-मुद्रा विचित्र थी। मामाजी की बातें सुन कर उस समय तो मुक्ते कुछ विचार नहीं हुन्ना, लेकिन श्राज सोचता हूँ कि जिसको लड़की थी, वह पिता भी श्रशुचि साफ करने में इतना घवराया तो दूसरा श्रादमी कितना न घवराएगा !

तात्पर्य यह है कि माता के समान पिता भी सन्तान का पालन-पोषण नहीं कर सकता। माता भोजन कर रही हो श्रीर सन्तान उस समय श्रशुचि कर दे तो वह थाली एक श्रोर सरका कर उसी समय दीड़ेगी श्रीर बालक को पहले संभालेगी। यह समर्पण का भाव, माता के सिव।य श्रीर किसमें है ?

देवकी इसी मातृ कर्त्तव्य का विचार करके चिन्तित हो रही है। उसे अपने कर्त्रव्य के पालन करने का श्रवसर नहीं मिला. बह बात देवकी के दिल में कांटे की तरह चुभ रही है। यह कहा जा सकता है कि माता. राग से प्रेरित डोकर ही सन्तान की श्रश्चि उठाती है और उसका पालन-पोषण करती है; परन्तु मैं पूछता हूँ कि आप जो दान देते हैं या सामायिक करते हैं. सो क्या वीतराग बनकर करते हैं ? राग तो दसवें गुणस्थान तक बना रहता है। हाँ, वह राग प्रशस्त होता है, वह विषयवासना के लिए नहीं होता। इसी प्रकार राग तो देवकी में भी है, मगर वह राग विषय के छिए नहीं - कर्च व्यपालन के लिए है।

माता के असीम उपकार को ध्यान में रख कर श्रीकृष्ण प्रतिदिन श्रपनी माता देवकी को प्रशाम करते थे। वास्तव में सन्तान पर माता का श्रसीम उपकार है। माता-पिता का इतना श्रधिक उपकार बताया गया है कि यदि सन्तान अपने माता-पिता को कंधे पर बैठाये फिरे तब भी वह उनके उपकार से वऋण नहीं हो सकती। भला जिन्होंने तन दिया है, तन को पाल-पोस कर सबल बनाया है, जिन्होंने श्रपना सर्वस्व सौंप दिया है, उनके उपकार का प्रतिकार किस प्रकार किया जा सकता है ?

जब श्रीकृष्ण देवकी के समीप आये तो उन्होंने देवकी की उदास पाया । उसे उदास देखकर कृष्ण नो कहने लगे-'माताजी, मैं नित्य त्राता या तब तो तुम बड़े दुलार से भरी हुई दृष्टि से मुक्ते देखती थीं, मेरे सिर पर हाथ फेरती थीं और मुक्ते आशी-र्वाद देती थीं। मगर आज आपके मुख पर वह प्रकुलता नहीं है। वह शान्ति नहीं दिखाई देती। आप किस कारण से चिन्ता में हूबी हुई हैं ? श्राज श्रापने भेरी श्रोर श्रॉख टठाकर भी नहीं देखा, जैसे मेरे त्राने की त्रापको खबर हं। न पड़ी हो । कृपा कर मुक्ते समकाइए, आपकी चिन्ता का कारण क्या है ?'

कृष्णाजी की स्नेह श्रीर श्रादर से भरी बात सुनकर देवकी के दिल में जो दु:स भरा हुआ था वह उबल पड़ा। उसके हृद्य में तूफान-सा जाग उठा । वह रोने लगी ।

श्रीकृष्ण-'माताजी, त्राज में यह क्या देख रहा हूँ ? आपके रोने का क्या कारण है ? क्रुपा कर मुक्ते बतलाइए।'

देवकी-- 'वत्स, मैं अपने छह पुत्र' को मरा समम्तती थी। पर ऐसी बात नहीं है। श्राज तुम्हारे वे छहीं भाई यहाँ श्राये थे। वे भगवान नेमिनाथ के समीप दीक्षित होकर मुनि बन गय हैं। भगवान ने उनके विषय में मुक्ते बताया कि वे मरे नहीं थे, वरन् सुलसा के यहाँ बड़े हुए हैं।' देवकी ने भगवान नेमिनाथ से सुना हन्त्रा वृत्तान्त आद्योपान्त श्रीकृष्ण को कह सुनाया ।

> सोले वरस छाने पणे कन्हैयालाल. त बच्चो गोक्ल माँच रे गिरधारीलाल ।

परव दिवस तुझ पारवती कन्हैयाछ। छ, आती दर्शन काज रे, गिरधारीबाछ ॥ हैं तुझ भागळ सूं कहें कन्हें यालाल, वीतग दुखड़ा नी बात रे गिरधारीलाछ। द्र:खिनी तो जग में छे घणी कन्हेयालाल, विण दुःखिनी थारी माय रेगिरधानेळाळ ॥

'हे वन्हैया! मैं तुमी क्या बताऊँ ! तेरे सोलह वर्ष गोकुछ में बीते । जब मेरा मन नहीं मानता था, तब त्यौहार का मिष करके जाती थी और तुमें देख आती थी। यद्यपि तुम्हारे पिताजी अक्सर रोका करते थे कि बार-बार जाते से पुत्र के प्रगट हो जाने की आशंका है, फिर भी मैं उनसे आज्ञा ले ही जेती थी। तुमी देख देख कर मेरा हृदय तृप्त नहीं होता था। जब तेरे ऊपर नजर पड़ती तो में अपने आपको धिकारने छगती थी कि मैंने तुमो जन्म तो दिया है पर तेरं प्रति अपना धर्म पालन नहीं किया। मात्-कर्त्तव्य के पालन से मैं वंचित रही। इस प्रकार तुम्हारा पालन-पोषण तो गोकुल में हुआ ऋौर वे छह पुत्र सुलसा के घर बड़े हुए। यही सोचकर मेरा दुःख उमड़ पड़ा है कि संसार में मुझ-सी दुःखिनी माता दूसरी कीन होगी? मेरे दुर्भाग्य की बराबरी कोई नहीं कर सकता श्रीर दैव किसी को ऐसा दुःख न देवे ! ओह ! साद पुत्रों में से किसी को भी खिलाने. खेलाने, नहलाने, घुलाने का श्रवसर मुक्ते न प्राप्त हो सका। त्राज यह चिन्ता विशेष रूप से उमद पड़ी है, इसी कारण मेरा मन स्वस्थ नहीं है।

कुरणजी ने कहा-'माताजी, त्राप इसके लिए चिन्ता क्यों कर रही हैं ? यह तो बड़ी प्रसन्नता की बांत है कि मेरे छह भाई कंस के शिकार न बने श्रीर वे सकुशल जीवित हैं। उन्हें तुम देख त्राई हो। वे भगवान् नेमिनाथ के चरणकमलों के भ्रमर हैं। यद्यि इस परिस्थिति में, माता के भावुक और कोमत हृदय को कष्ट पहुँचना अस्वाभ।विक नहीं है, पर लीजिए में त्रापकी त्राकांक्षा पूरी करता हूँ । मैं ब्रोटा सा बालक बनता हूँ, अप्राप अपनी श्राकांक्षाएँ पूर्ण कर लीजिए।

यह कह कर कृष्णजी बालक बन गये। देवकी को जाने मनमानी मुराद मिल गई। बड़ी प्रसन्तता के साथ उसने कुछ्ए। को नहलाया, धुलाया, खिलाया-पिलाया और कपडे पहनाये।

श्रन्त में कृष्ण ने सोचा-भाता का हृदय बच्चे से कभी तृप्त नहीं हो सकता । माता के हृदय में बहने वाला वात्सस्य का अखंड मारना कभी सुख नहीं सकता। वह सदैव प्रवाहित होता रहता है। अग्नि जैसे ईंधन से कदानि तृप नहीं होती बरन ई धन पाकर वह श्रिधिकाधिक प्रज्वलित होती है उसी प्रकार माता का प्रेम. सन्तान से कभी तृप्त नहीं होता। वह सन्तान पाकर निरन्तर बढ़ता ही चला जाता है । माता का प्रेम सदा अतृप्त रहने के लिए है। श्रीर उसकी श्रतृप्ति में ही शायद जगत की स्थिति है। जिस दिन मातृहृद्य सन्तान-प्रेम से तृप्त हो जाएगा, उस दिन जगत् में प्रख्य हो जायगा। मेरा कोई भी प्रयत्न उसे तृप नहीं कर सकता । इसके अतिरिक्त मेरे माथे पर इतनी अधिक जिम्मेदारियाँ हैं कि मैं श्रागर बहुत दिनों तक बालक ही बना रहें तो काम नहीं चडने का।'

इस प्रकार सोच-विचार कर कृष्ण ने देवकी से कहा-'मैया. मैथा, दूद (द्ध) ला । मैं दूद भिकेंगा ।

देवकी के घर दूध की कमी नहीं थी। वह मुस्किराती हुई चठी और दूध ले आई।

तब कृष्ण बोले-'दृद में भीया (भीठा) नहीं है। यह तो फीका है। इसमें थोरा-सा मीथा और मिला।'

देवकी ने दूध में थोड़ी-सी शक्कर और डाल कर कृष्ण को दिया। कृष्ण ने उस स्रोठों से लगाया श्रीर नाक-भौं सिकोड कर बोले—'ख्रि: ख्रि:, इसमें तो भौत मीथा हो गया। थोरा-सा मीथा इसमें से निकाल ले ।

देवकी ने कृष्ण को बहुत समकाया वुकाया कि भैया, श्रव इस दूध में से मीठा नहीं निकल सकता। मैं दूसरा दूध ला देती हैं। मगर कृष्ण कब मानने वाले थे ? उनकी नस-नस में नट-खटाप भरा था। वे मचल पड़े-- न दूसरा दूध पीएँगे, न इतना श्रिष्टिक मीठा पड़ा दूध भी एँगे, पर दूध पीए बिना न मानेंगे ! उनके हुठ के सामने देवकी हैरान थी। कृष्ण ने देवकी को थोड़ी ही देर में इतना परेशान कर दिया कि वह कहने लगी-मीं भर पाई, बस माफ करो।

कुछा ने फिर अपना असली रूप धारण कर लिया। देवकी ने पूछा-तुम अब तक कहाँ थे ? श्रीर वह बालक कृष्ण कहाँ गया ?

कृष्ण ने कहा - वहीं में हूँ और मैं ही वह था। श्रीर मैं यहीं मीजूद हूँ। मैं कहीं नहीं गया।

देवकी-तो तुम्हें यह भी नहीं माछम कि दथ में से फिर शक्कर नहीं निकल सकती ?

कृष्ण-त्राप यह बास जानती हैं। बेचारा त्रवोध बालक इसे क्या सममे ? माताजी, जिस प्रकार दूध में पड़ी शक्कर निकल नहीं सकती, और उसे निकालने का प्रयत्न करना निर-र्थक है, इसी प्रकार जो बात बीत चुकी है, उसके लिए दु:स मनाना भी निरर्थक है।

देवकी-वेटा कुडण, बात तो सही है। पर दिमारा के लिए ही यह सही है, वही इसे मानता है। इदय मानने को तैयार नहीं होता। हृदय तो यही चाहता है कि मुक्ते एक और पुत्र की प्राप्ति हो, जिससे मैं श्रपने मातृत्व को चिरतार्थ कर सकूं ! ऐसा हुए बिना वह ऋतृप्त रहेगा-श्रम्वस्थ रहेगा । उसे मनाना मैं श्रपनी सामर्थ्य से बाहर पाती हूँ । न जाने निसर्ग ने कित उपादानों से जननी के अन्तः करण का निर्माण किया है!

कृष्ण-माताजी, श्रापकी यह श्रमिलाषा पूरी होगी । मेरा ह्योटा भाई अवस्य जन्म लेगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि यदि मेरा छोटा भाई न हो, तो मेरी तपस्या निष्फल है।

कृष्ण की प्रतिज्ञा सन कर देवकी को पूरा भरोसा हो गया ! उसकी चिन्ता दूर हो गई। उसे पूर्ण विश्वास था कि कुष्ण की प्रतिज्ञा कभी ऋघूरी नहीं रह सकती। उसकी सामध्ये में शंका नहीं की जा सकती। जब इसने प्रतिज्ञा की है तो अवश्य ही मेरा मनोरथ पूर्ण होगा।

कुष्णजी प्रतिज्ञाकरके देवकी के पास से चले गये। वे

सोचने लगे—'श्रव मुसे क्या करना चाहिए, जिससे मेरा स्रोटा भाई जन्मे श्रीर मेरी प्रतिज्ञा की पूर्ति हो। इस दुष्कर कार्य की सिद्धि के लिए दैवी सहायता की श्रावश्यकता है श्रीर देव तपस्या से प्रसन्न हो सकते हैं। इस प्रकार विचार कर कृष्ण ने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हिरण्यमंषी देव का स्मरण करना श्रीर तेला की तपस्या करना निश्चय किया। उन्होंने सोचा—जब सुलसा का प्रयोजन हिरण्यमंषी देव ने सिद्ध कर दिया तो मेरा प्रयोजन क्यों नहीं सिद्ध होगा ?

यह निश्चय करके कृष्णजी पीषधशाला में गये। ऋपने हाथ से पीषधशाला का प्रमार्जन करके, घाछ का संस्तारक बिङाकर तेले की तपस्या अंगीकार करके बैठ गये।

यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि कुम्ए ने श्रपने होटे भाई के जन्मने के लिए तेला किया था; यह कोई श्राध्या-त्मिक प्रयोजन नहीं है, सांसारिक प्रयोजन है। फिर उनके तेले को पौषध क्यों कहा गया है ?

वास्तव में जब किसी विषय में शंका उत्पन्न हो जाय तो उसका निवारण करने के लिए प्रश्न उचित है। बिना पूछे समा-धान नहीं हो सकता। शास्त्र में कहा है—'पुच्छियद्वा।' अर्थात् पूछ कर—शंका करके पदार्थों का निश्चय करने वाले।

शंका यद्यपि समिकत के श्रितिचारों में प्रथम है श्रीर जिन मगवान के वचन में शंका करने से सम्यक्तव दृषित हो जाता है; पर उस शंका में श्रीर इस प्रकार की शंका में बढ़ा श्रन्तर है। सम्यक्तव को दूषित करने वाली शंका श्रश्रद्धापूर्वक होती है श्रीर यह शंका श्रद्धायुक्त होती है। उस शंका में मनुष्य का भाव ऐसा होता है कि न जाने भगवान् का कथन समीचीन है या नहीं ? इत्यादि। श्रद्धापृर्वक की जाने वाली शंका में मूल पदार्थ का पूर्ण निश्चय होता है। जिन-बचन पर सम्पूर्ण प्रतीति होती है। केवल किसी वस्तु के ठीक-ठीक न समम में त्राने से उसकी जिज्ञासा होती है। वह शंका अश्रद्धा से प्रेरित होती है, श्रीर यह जिज्ञासा-जानने की इच्छा-में प्रेरित होती है। जिज्ञासा से प्रेरित शंका सम्यक्त का दूषणा नहीं है; वरन उसे निर्मल श्रीर प्रगाढ़ बनाने का साधन होने के कारण भूषण है। अतएव इस प्रकार शंका करने में संकोच नहीं करना चाहिए। सरल भाव से जिज्ञासा-पूर्वक प्रश्न पूछने से नवीन बोध प्राप्त होता है और श्रन्तः करण का पशोपेश दर हो जाता है। श्रम्त ।

प्रकृत प्रश्न का समाधान यह है कि-भक्ति चार प्रकार की होती है। चार प्रकार की भक्ति करने वाले भक्त भी चार प्रकार के होते हैं। चारों प्रकार के भक्त इन नामों से पुकारे जाते है-श्रात्ती, श्रयीथी, जिज्ञास श्रीर ज्ञानी।

चिन्तात्रों से प्रस्त होकर, दुःख से श्रिभमूत होकर भक्ति करने वाला भक्त 'स्रार्त्त' कहलाता है। किसी कामना से प्रेरित होकर भक्ति करने वाला भक्त 'अर्थार्थी' है। ईश्वरीय स्वरूप को साचात करने श्रीर उसे जानने के लिए भक्ति को साधन बना कर भक्ति करने वाला 'जिज्ञास' कहा जाता है। श्रीर श्रात्मा तथा परमात्मा में श्रभेद मान कर श्रात्मा-परमात्मा की एकता

निश्चित कर—भक्ति करने वाला 'ज्ञानी' है। इन चारों प्रकार के भक्तों की भावना में भेद है, तथापि चारों ही भक्त उदार हैं। श्रान्तिं (पीड़ा) होने पर भी श्रीर अर्थ की कामना से प्रेरित हो करके भी वे किसी नीच देवता को पूजने, उसे प्रसन्न करने नहीं गये। वे यही सोवते हैं कि हमार सिर पर श्राई हुई पीड़ा का निवारण अथवा जो हमारा काम्य है वह, भक्ति से ही प्राप्त होगा। हमें जो अभीष्ट है उसे धर्म से ही मॉगेंगे, दूसरे से क्यों मॉगें ?

एक बेटा ऋपनी माता से रोटी माँगता है श्रीर दूसरा किसी वेश्या के घर जाकर माँगता है। कहिए, इन दोनों में कुछ अन्तर हैं या नहीं ?

## 'बहुत अन्तर|है।'

यदि पुत्र माता से किसी प्रकार की याचना न करके उसकी सेवा करे ता अत्युक्तम है। यदि आवश्यकता पड़ने पर—कभी घबरा करके माँ से माँग करे तो भी कोई बुरी बात न कहला-एगी। वह भूख से घबरा करके भी दूसरे के पास रोटी माँगने नहीं गया, यह तो उसका गुण ही कहलाएगा। इसी प्रकार कई आर्च या अर्थार्थी पुरुष अनेक कुरेवों और कुगुरुओं के पास जाते हैं और जहाँ हजारों बकरे कटते हैं—इजारों पशुओं का निर्द्यता—पूर्वक बिलदान किया जाता है, वहाँ भी श्रपना मस्तक रगड़ते हैं। ऐसा करना श्रपनी माँ को छोड़ कर वेश्या से रोटी माँगने के समान है। कुष्ण को भी श्रपनी माता की पीड़ा दूर करनी थी और छोटे भाई की उन्हें कामना भी थी; किन्तु वे किसी कुगुरु या कुरेव के शरण में नहीं गये। वे धर्मह्मी माता के शरण में गये

और पौषध तथा तेला का उन्होंने श्रनुष्ठान किया। अतएव कृष्ण का पौषध, सांसारिक प्रयोजन होने पर भी, धर्म का अवलंबन करने के कारण पीषध ही कहलाएगा।

त्रव त्राप पूछ सकते हैं कि कृष्ण ने इसमें धर्म की क्या आराधना की ? इसका समाधान यह है कि किसी दूसरे के पास न जाकर वे अपने धर्म पर दृढ़ रहे-धर्म पर पूर्ण प्रतीति रक्खी-इस अपेक्षा से उन्होंने धर्म की उपासना की। कृष्ण ने अभने व्यवहार से, अपने कार्य से जनता के समक्ष यह आदर्श उपस्थित किया कि आर्त्त होकर भी, और किसी पदार्थ की कामना से प्रेरित हो करके भी कुगुरुत्रों श्रीर कुदेवों के पास नहीं फटकना चाहिए। धर्म, कल्पनृक्षु के समान समस्त प्रयोजनों का साधक है। धर्म के बिना कुगुरु श्रीर कुदेव भी कुछ नहीं दे सकते। ऐसी अवस्था में धर्म का परित्याग करके, कुगुरु श्रीर कुदेव की उपासना द्वारा अधर्म का सेवन करने से इष्ट अर्थ की प्राप्ति कैसे हो सकती है ! प्राणियों की पीड़ा का वास्तविक निवारण किस प्रकार संभव है !

हाँ, इसमें सन्देह नहीं कि आर्त्त और अर्थार्थी की उपासना, जिज्ञास श्रीर ज्ञानी की उपासना से निम्न कोटि की है; परन्तु यह तो कोटि का ही प्रश्न है। उस उपासना को उपासना तो कहना ही पड़ेगा। श्रतएव कृष्ण के पौषध को 'पौषध' कहना बुरा नहीं है।

मित्रो ! स्त्राप लोग भी धर्म का परित्याग कर अन्यत्र न जावें। यदि इससे किन्हीं कार्यों में रुकावट होती है तो होने दीजिए। वह रुकावट आपके पुरुष की न्यूनता से होगी, धर्म की

भाराधना से नहीं। यह भी संभव है कि उस रुकावट में ही भापका कल्यामा निहित हो। श्रागर कोई बालक अपनी माता से, श्रच्छा भक्ष्य पटार्थ समक्त कर विष माँगता है और माता उसे नहीं देती, तो उसके न देने में ही बालक का हित निहित है। ऐसी श्रवस्था में अगर वह बालक श्रपनी माता को स्थाग देता है या उस पर अश्रद्धा करता है या उसे निर्दय कहता है तो बह भूल करता है। माता श्रश्रद्धा का भाव सहन कर लेगी, निर्देयता का लांछन स्वीकार कर लेगी, पर फिर भी बालक को विष खाने को नहीं देगी। एतावता क्या सचमुच ही माता अश्रद्धाभाजन है ? नहीं । इसी प्रकार संभव है कि जिस कार्य में तुम सफलता चाहते हो, उस कार्य की सफलता से तुम्हारा श्रहित होता हो श्रीर श्रसफलता में ही तुम्हारा हित समाया हो । ऐसे कार्यों में रुकावट पड़ जाने में ही कल्यास है। ऐसी अवस्या में धर्म पर अश्रद्धा न करो। धर्म की इष्ट-प्रदत्ता में संदेह न करो । भरोसा रक्लो, तुम्हारी समस्त श्राशाएं धर्म से ही पूरी होंगी श्रीर जो श्राशाएँ धर्म से पूरी न होंगी, वे किसी श्रीर से भी पूरी न हो सकेंगी।

श्राम को सींचने से भी यदि श्राम फत्त नहीं देता तो बबूल को सींचो भले ही, पर आम्रफल तो उससे मिल नहीं सकेंगे।

धर्म की उपासना करने पर भी कदाचित् कोई कामना सिद्ध न हो, तो भी धर्म निरर्थक नहीं जाता। धर्म अमोध है। धर्म का फल कब और किस रूप में प्राप्त होता है, यह बात खदास्य भले हो न जान पावे, किर भी सर्वज्ञ की वाणी सर्वथा सत्य है। धर्म निष्फल नहीं है। इस प्रकार की श्रद्धा रखते हुए धर्म की सेवा करोगे तो कल्याण होगा ।

महावीर-भवन, देहली ता॰ ११-९-३१





# देकी दया

#### प्रश्वाना

काकंदी नगरी भली हो, श्री सुब्रीव नृपाछ ।
'रामा' तसु पटरानी हो, तस सुत परम कृपाछ ।
श्री सुबुध जिनेश्वर वन्दिये हा लाक ॥

भगवान सुबुधनाथ की यह प्रार्थना की गई है। इस प्रार्थना में प्रार्थना करने वाले ने क्या भाव प्रकट किये हैं ? वह कहता है कि मैं, भगवान् बुधनाथ को वन्दना करता हूँ। क्यों एन्हें वन्दना करने की आवश्यकता है, इस प्रक्त का समाधान करते

### हए उसी ने कहा है कि-

#### बन्दत पाप पराय !

भगवान् सुबुधनाय को नमस्कार करना पाप-कर्म नष्ट करने का उत्कृष्ट साधन है। अतएव उन्हें बन्दना करने से मेरे पापों का नाश होगा।

इस कथन का निष्कर्ष यह निकला कि मैं अपने पाप-कर्मों को नष्ट करने की अभिलाषा रखता हूँ श्रीर भगवान ने समस्त पापों का नाश कर डाला है।

ईरवर की आराधना या पर्युवरा पर्व की आराधना करने का उद्देश्य क्या है ? भगवान् सुबुधनाथ ने जिस किया के द्वारा ईश्वरीय तत्त्व प्रकट किया है, उसी तत्त्व को हम ऋपने लिए प्रकट करने के व्हेश्य से पर्युषण की आराधना करते हैं।

जैन धर्म में श्रात्मा को श्रीर ईश्वर को मृततः पृथक्-पृथक् नहीं माना गया है। ईश्वर, श्राहमा से भिन्न जाति की सत्ता नहीं है। विन्तु आस्मा जब अपने समस्त पापों को नष्ट कर डालता है, उसकी समस्त श्रीपाधिक विकृतियाँ नष्ट हो जाती हैं और जब वह अपने शुद्ध स्वभाव में आ जाता है तब आत्मा ही परमातमा या ईश्वर बन जाता है। इस प्रकार जैन धर्म घरम सीमा का विकासवादी धर्म है। वह नर के सामने ईश्वरस्व का का लक्ष्य उपस्थित करता है। भगवान सुबुद्धिनाथ ने जिस किया द्वारा सम्पूर्ण ज्ञान और चारित्र की प्राप्त की है, और ईश्वरस्व को पाया है, इसी किया का आवरण करके हम और आप भी ईश्वर पद शाप्त कर सकते हैं। उस समय ईश्वर में श्रीर इस में कुछ भी भ्रान्तर नहीं रहेगा।

भगवान् ने श्रात्मिक स्वराज्य प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम मोहरूपी महामल्ल को पछाड़ा है। इस महामल्ल को पछाड़ने से भगवान के आत्मा में क्षायिक गुणों की अभिव्यक्ति हुई है श्रीर साथ ही श्रतन्त गुण प्रकट हुए हैं। यहाँ गुणों की उत्पत्ति न कहकर श्राभिन्यक्ति कहा है। उत्पक्ति श्रीर श्राभिन्यक्ति में बड़ा अन्तर है। खेत या खानि से मिट्टी लाकर कुँमार उसे चाक पर चढ़ाता है और तब घट उत्पन्न होता है। उपादान और सह-कारी कारगों से द्रव्य की किसी पूर्व पर्याय का विनाश होकर चत्तर पर्याय उत्पन्न होती है, जो किस्री नवीन ऋर्थिकिया को करने में समर्थ होती है, उसे अलि कहते हैं। उत्पत्ति असत् पर्याय की होती है। बना हुआ घट श्रंधकार से आवृत होता है, तब वह अनिभन्यक कहलाता है। प्रकाश होने पर वह प्रकट हो जाता है। इस प्रकट होने को श्रमिन्यक्ति कहते हैं। श्रमि-व्यक्ति सत् की होती है। यहाँ आत्मा के गुणों की उत्पत्ति न कह कर श्राभिव्यक्ति कहा है, इसका ताल्पर्य यह है कि प्रकट होने वाले गुण भारमा में पहले ही विद्यमान थे, किन्तु मोहनीय कर्म के कारण छिपे हुए थे। मेघों के समान मोहनीय कर्म के हट जाने पर श्राक्मा के स्वाभाविक गुण निर्मल चन्द्रमा के समान प्रकाशित हो जाते हैं। भगवान् ने मोहनीय कर्म का क्षय करके आह्मिक परतंत्रता हटाई और श्राध्यात्मिक स्वराज्य प्राप्त किया है।

सर्वप्रथम मोहनीय कर्म को हटा कर उसके श्रनन्तर भगवान् ने ज्ञानावरण, दर्शनावरण एवं श्रन्तराय कर्म का नाश किया। इन कर्मों के समूछ क्षय से श्रनन्त-ज्ञान (सर्वज्ञत्व), श्रनन्त-दर्शन (सर्वदर्शित्व) श्रीर श्रनन्त-शक्ति का श्राविभीव हुआ।

इस प्रकार दसवें गुणस्थान में मोहनीय का और बारहवें गुरणस्थान में शेष तीन घातिक कर्मों का क्षय करके तेरहवें गुरा-स्थान में भगवान ने ऋईन् अवस्था प्राप्त की और जीवनमुक्त हए ।

चौद्हवें गुणस्थान में सर्वात्कृष्ट समाधि के द्वारा बेदनीय कर्म का नाश किया और समस्त बाधाओं एवं पीडाओं से सदा के लिए मुक्त हो गये। वेदनीय कर्म के साथ ही आयु, नाम श्रीर गोत्र कर्मों का भी चय करके शास्त्रत सिद्धि प्राप्त की ।

ज्ञायक में के प्रभाव से ज्ञात्मा को भिन्त-भिन्न योनियों में जन्म प्रहर्ण करके रहना पड़ता है। भगवान श्रायुकर्म का अन्त करके समस्त योनियों से छूट गये। इस कर्म के नाश से अटल धर्म प्राप्त किया ।

श्राह्मा स्वभावतः अशरीर है। फिर भी नाम-कर्म 🕏 कारण कभी वह हाथी का शरीर घारण करता है, कभी मनुष्य का और कभी श्रन्य जीवधारी का । इस कर्म का नाश होने मं त्र्यात्मा का स्वामाविक श्रमृत्तिक गुण प्रकट हो जाता है। इसी प्रकार गोत्र कर्म के नाश से भगवान ने श्रगुरुल पुत्व नामक गुण प्रकट किया।

इस प्रकार आठों कर्मों का नाश करके भगवान ने ईश्वरीय तत्त्व प्रकट किया है। अब यह स्पष्ट है कि हमारे आत्मा में जिन कमों का ऋस्तित्त्व बना हुआ है, वे कर्म पहले भगवान् में भी थे। भगवान ने उन कर्मी पर विजय प्राप्त की है श्रीर इम उन पर विजय नहीं पा सके हैं। यही आरमा श्रीर परमास्मा का अन्तर है। इसी अन्तर के कारण हम लोग भगवान् को नमस्कार करते हैं। यथा—

नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणं।

अर्थात् चार घातिक कभी का क्षय करने वाले श्रिरहंत भगवान् को श्रीर श्राठों कर्मों का विनाश करने वाले सिद्ध भग-वान् को नमस्कार हो।

भगवान् को नमस्कार करने का प्रयोजन यही है कि हमारे कर्म भी नष्ट हो जाएँ श्रीर हम भी भगवान् की भाँति विशुद्ध, सिद्ध, बुद्ध बर्ने।

भगवान् को नमस्कार करने से नमस्कर्ता स्वयं नभस्करणीयः कैसे बन जाता है ? श्रास्मा में परमात्मा श्रवस्या किस प्रकार श्राविर्मृत हो जातो है, यह एक महत्त्वपूर्ण रन है श्रीर उसका समाधान करने के लिए बहुत विस्तार की श्रावश्यकता है। यहाँ में इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिस के प्रति हमारी श्रादर-बुद्धि होती है, उसी के गुणों का अनुकरण करने की भावना हममें जागृत होती है श्रीर शनैः शनैः वही गुण हमारे भीतर श्रा जाते हैं। उसी के श्रावरण का अनुखरण किया जाता है। इस दृष्टि से, जिसकी निष्ठा परमात्मा में प्रगाद होगी, उसके सामने परमात्मा का ही सदा श्रादर्श बना रहेगा और वह उन्हीं के आचार-व्यवहार का श्रानुकरण करेगा। इससे परमात्मपद की प्राप्ति उसे हो सकेगी। श्राधुनिक मनोविज्ञान भी भावना बल को स्वीकार करता है श्रीर उससे यह कथन प्रमाणित होता है ।

संसार के समस्त प्राणी कभी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते. तथापि उनमें से यदि एक भी जीव सिद्ध-गति प्राप्त कर लेता है नो असंभव दोष मिट जाता है । प्रत्येक प्राणी इतना प्रकृष्ट प्रयक्ष नहीं कर सकता कि वह मोक्षलाभ कर सके। कोई महापुरुष ही चंसे प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। मगर वह सिद्धि लाभ करने बाढ़ा महापुरुष सब जीवों के लिए श्रादर्श बन जाता है न्त्रीर उसे निमित्त बना कर श्रान्य जीव श्रापना कल्याण साध सकते हैं। एक दृष्टान्त द्वारा यह बात स्पष्ट कर देना अधिक ओधगम्य होगा ।

आप लोगों को यह विदित ही है कि आज से पन्द्रह दिन पहले गांधीजी लंदन के लिए रवाना हुए थे। सुना जाता है कि त्र्याज वे लंदन पहुँच जायँगे। जब से अंग्रेओं का भारतवर्ष पर अधिकार हुआ है, तब से लेकर श्रब तक सैकड़ों भारतीय विला-यत हो आये हैं, कोई सैर-सपाटे के लिए, कोई स्वास्थ्य-सुधार की मृगमरीचिका के वश होकर, कोई ऋपनी बीद्धिक योग्यता पर लंदन की मोहर लगाने के लिए, कोई किसी प्रयोजन से, कोई किसी मतलब से। यह सब प्रयोजन वहाँ सिद्ध होते हैं या नहीं: श्रीर यदि होते हैं तो कितनी मात्रा में होते हैं श्रीर इससे क्या द्दानि-लाभ द्दोता है, आदि बातों पर इमें विचार नहीं करना है। हम तो यह देखना चाहते हैं कि सैक्ड्रॉ-हजारों आदमी लंदन गये लेकिन जैसी इष्टि सम्पूर्ण भारतवर्ष की गांधीजी की लंदन-यात्रा पर लगी हुई है वैसी दृष्टि क्या कभी किसी अन्य की लंदन-यात्रा की ऋोर लगी थी १ नहीं। अनुदार दल के स्तंभ श्री चिंत, जो गांबीजी के सिद्धान्तों के विषद्ध माने जाते हैं,

वे भी गांधीजी का स्वागत करने के लिए नियत किये गये हैं और वे उनका स्वागत करने में अपना गौरव समऋते हैं।

क्या यह समझते योग्य बात नहीं है कि पूर्व और पिर्चम की प्रजा गांधीजी की विलायत-यात्रा पर उत्सुकतापूर्ण टकटकी क्यों लगाये हुए है ? वह गांधीजी का अपूर्व स्थागत करने के लिए लालायित क्यों है ? सबको गांधीजी की इस यात्रा से इतनी प्रसन्नता क्यों हो रही है ?

जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, श्रद तक भारत के जो लोग विलायत गये उनमें से कोई वैरिस्टरी पास करने गया, कोई व्यापार के लिए गया, कोई श्रामोद-प्रमोद करने गया श्रीर कोई वहाँ के श्रमयीदित एवं विलासितापूर्ण नृत्य में शामिल होने का सीमाग्य हासिल करने के उदेश्य से गया। कोई कोई वहाँ के साहित्य की विशेषता सीखने के लिए श्रीर कोई श्रपने साहित्य की मीलिकता वहाँ वालों को समकाने के लिए बहाँ गया।

स्वामी रामतीर्थ श्रीर हामी विवेकानन्द भारतीय साहित्य की सूक्ष्म चिन्ताधारा का श्रमेरिकनों को परिचय कराने गये थे। उन्होंने भारतीय साहित्य की विशेषताएं श्रमेरिकावासियों के समक्ष रक्खीं। एक दिन था, जब श्रमेरिका के निवासी बड़े-बड़े विद्वान भी बाइबिल के ज्ञान को बहुत उच्चश्रेणी का समम्बते थे और कहते थे कि भारतीयों के भाग्य में भला यह ज्ञान कहाँ बदा है ? इस भ्रमपूर्ण विचार से प्रेरित होकर उन्होंने श्रपना मिशन भारतवर्ष में इसकिए भेजा था कि वह भारतवासियों को बाइबिल का ज्ञान समम्बावे। परन्तु जब स्वामी रामतीर्थ श्रीर विवेकानन्द अमेरिका पहुँचे और उन्होंने भारतीय तरबझान अमेरिकनों को सममाया तो उन्हें दंग रह जाना पड़ा और वहाँ के विचारशील बिद्धानों ने कहा—'भारत का बाइबिल का झान सममाने के लिए मिशन भेजना भारी मूर्खता है। भारतीय साहित्य की तुलना में बाइबिल कोई चीज ही नहीं है।'

जैन समाज में से भी वीरजी राघवजी श्रीर वैरिस्टर चम्पत-रायजी यूरोप तथा अमेरिका गये और उन्होंने वहाँ के निवासियों का जैन धर्म का स्याद्वाद सिद्धान्त समसाया है। परन्तु यदि कोई योगी इसका मर्म समझावे, तो वह पूर्णरूप से समस में श्रा सकता है।

कहने का ताल्पर्य यह है कि श्रीर जो लोग विलायत गये थे, बे एक्देशीय विचारों को लेकर गये थे। कोई केवल स्वार्थसाधन के लिए गया था श्रीर कोई केवल धर्म-प्रचार के लिए ही। यही कारण था कि उनकी विलायत-यात्रा पर सब की नजर नहीं थी। समस्त संसार के दितादित श्रीर धर्म एवं श्रर्थ की विशालतम दृष्टि लेकर विलायत-यात्रा करने वाला यदि कोई हैं तो वह हैं— श्रकेले गांधीजी। गांधीजी दुनिया को स्वाधीनता का सिद्धान्त सिखाने गये हैं—धार्मिक, श्रार्थिक, सामाजिक श्रीर राजनैतिक विचारों का गठड़ा लेकर गये हैं।

गांधीजी श्रकेले विलायत गये हैं, लेकिन श्रगर उन्हें विजय मिली, तो वह विजय किसकी होगो ? श्रकेले गांधीजी की या समस्त भारतीयों की ? यदि वह विजय श्रकेले गांधीजी की होती तो सब छोगों को इतनी उत्सुकता न होती। मगर सब लोग जानते हैं कि गांघीजी जो कुछ भी प्राप्त करेंगे वह हमारा भी होगा-उसमें हमारा भाग भी अवश्य होगा । यही नहीं, गांधीजी की विजय का ऋर्य है श्रहिंसा की विजय, सस्य की विजय। इस प्रकार श्रहिंसा और सत्य की विजय होने से उन महान् सिद्धान्तों की प्रतिष्ठा होगी और उससे समस्त संसार को लाभ होगा। संसार के समक्ष एक नृतन त्रादर्श उपस्थित हो जायगा।

यद्यपि हम साधुओं का चेत्र राजनैतिक नहीं है। धर्म-नीवि का श्राचरण करना श्रीर कराना और उसके द्वारा विशव में शान्ति का प्रसार करना तथा जीवन की क्षुद्र उद्देश्यों के उत्पर महान् उन्नत श्रादर्श की ओर ले जाना हमारा उद्देश्य है। लेकिन गांधीजी ने राजनीति का धर्मनीति के साथ समन्वय करने का प्रशंसनीय प्रयत्न किया है। उन्होंने प्रजा एवं राजा के खून से लिप्त. बारांगना के समान छल-कपट द्वारा अनेक रूपधारियां और प्रलयंकारिक्षी राजनीति के स्वभाव में सीम्यता श्रीर सरलता लाने का प्रयोग किया है। श्रगर यह प्रयोग सफल होता है तो वह सफलता धर्म की महान् सफलता होगी। धर्म की इस ऋद्धि-तीय सफलता से, धर्मनीति के प्रचार के लिए जीवन-यापन करने वाले इस साधु बदि प्रसन्त न होंगे तो श्रीर कौन होगा ? गांधी-जी की राजनीति यह सिद्ध कर सकेगी कि ऋहिंसा श्रीर सत्य की प्रतिष्ठा में ही विश्वशान्ति की प्रतिष्ठा है। इन्हीं सुनहरे सिद्धान्तों के बल पर राम-राज्य स्थापित किया जा सकता है। यही कारण है कि इस गांधीजी का पक्ष करते हैं और उनकी सफलता में ही जगरकल्याण देखते हुए उनकी सफलता की कामना करते हैं।

आप लोग पर्युषमा पर्व में एक जीव को बचा कर भी

दया मानते हैं-श्रीर मानना चाहिए भी तो जिसने लाखों मनु-ज्यां के बचने का उपाय निकाल कर शान्तिपूर्ण वातावरण देश में तैयार कर दिया श्रीर लोगों के दिल में भरी हुई हिंसावृत्ति को ऋहिंसा और भैत्री के रूप में पलट दिया, उसका पक्ष लेने में इम साधुत्रों को भी प्रसन्नता क्यों न होगी ?

श्राज विश्व में जो राजनीति प्रचलित है उसका मुख्य श्राधार छल-कपट है। राजनीतिझों को धारणा है कि बिना चाल-बाजी किये राजनीति में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। एक श्रोर सुलह संधि की बातें की जाती हैं और दूसरी ओर हिंसात्मक आक्रमण की तैयारियाँ चालू रहती हैं। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को भुलावे में रख कर, मैत्रीपूर्ण संबंध कायम रखने की पुकार मचाता है श्रीर दूसरी ओर परिस्थिती अनुकूल होते ही उस पर हमला बोछ देवा जाता है। तात्पर्य यह है कि इस समय की राजनीति, न्याय या प्रामाणिकता की सर्वथा उपेक्षा करती हुई मायाचार के जाल में जकड़ी हुई है। मगर इससे दुनिया में घोर श्रशान्ति है। कीन मित्र है श्रीर कीन शत्रु है, कीन किस समय क्या कर गुजरेगा, इस बात का ठीक ठीक पता न छगा सकते के कारण प्रत्येक राष्ट्र का ऋौर प्रत्येक राजनीतिक दल का, प्रत्येक क्षण नाना प्रकार के कपट-जाल के निर्माण में ही लग रहा है। कपट-जाल की उलमनें बढ़ती जा रही हैं श्रीर उनके बढ़ाने में घोर प्रतिस्पर्धी हो रही है। जो छल-कपट करने में जितना ऋधिक कुशल है वह राजनीति में उतना ही अताद माना जाता है। समप्र विश्व इस छल-नीति का शिकार हो रहा है। पारस्परिक श्रविश्वास की मात्रा इतनी अधिक बढ़ गई है कि श्रार कोई श्रन्तः करण से सबी सद्भावना प्रदर्शित करता है तो उस पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। उसके विषय में भी यही सोचा जाता है कि न जाने किस गृढ़ अभिप्राय से वह ऐसी बातें कह रहा है ? इस प्रकार सर्वत्र श्रविश्वास, सर्वत्र श्रवंतिष, श्रीर सर्वत्र शंकाशीलता के साम्राव्य में कीन सुख की सांग ले सकता है ?

इसके अतिरिक्त, जो कपट नीति से काम लेता है श्रीर उसके इारा विजय प्राप्त करता है, उसकी विजय कभी न कभी पराजय के रूप में परिणित हुए बिना नहीं रह सकती। वह श्रपने कपट का आप ही शिकार बन जाता है। प्रायः देखा गया है कि जो समूह श्रपने विरोधियों के साथ छल-नीति का प्रयोग करता है, वह श्रन्त में श्रापस में एक दूसरे के साथ भी वैसा ही ज्यवहार करके श्रपने समूह की शक्ति को नष्ट कर डालता है।

एक कांग्रेसी सज्जन थे, जिन्होंने कोई काम छल से किया था। उसके विषय में उन्हें भय था कि शायद मैं पक दा जाऊँ और सरकार की श्रोर से मुक्त पर मुकदमा चलाया जाय। उन्होंने इस सम्बन्ध में गांधीजी से पूछा कि इस स्थिति में मुक्ते क्या करना चाहिए ? सुनते हैं, गांधीजी ने उन्हें बताया कि आप सम्बद्ध अधिकारियों से स्पष्ट कह दें कि मैंने यह श्रपराध किया है। इसके लिए श्राप जो सजा समुचित सममें, वह मुक्ते हैं। मैं उसे सहर्ष स्वीकार कहाँगा।

जिसे सत्य पर विश्वास न हो, वह तो चालबाजी की ही। शिक्षा देगा। सत्य में ही इतना साहस हो सकता है। सत्यिनष्ट के सिवाय इस मदीनगी की आशा और किससे की जा सकती है ? श्रमत्य में कायरता होती है। श्रमत्य साहसशील नहीं होता। वह छिपना जानता है, बचना चाहता है। क्योंकि असत्य में स्वयं बल नहीं है। निर्बल का आश्रय लेकर कोई कितना निर्भय हो सकता है! सत्य अपने आप में बलशाली है। जो सत्य को श्रपना अवलम्ब बनाता है-सत्य के चरणों में अवने प्राणों को सौंप देता है, उसमें सत्य का बल आ जाता है और उस बल से वह इतना सबल बन जाता है कि विभ भौर वाधाएँ उसका पथ रोकनें में असमर्थ सिद्ध होती हैं। वह निर्भय सिंह की भाँति निस्संकोच होकर ऋपने मार्ग पर अमसर होता चला जाता है।

इस जमाने में सत्य पर इस प्रकार अटल रहने वाले-इतना विश्वास रखने वाल-के विचारों से साधु-संतों को भी सहातुभ्ति हो तो इसमें आश्चर्य क्या है ? बरन् संतों की सहानुभूति तो सदा सत्यसेवियों के साथ ही रहती है; इसलिए सहानुभवि न होना त्राश्चर्य की बात हो सकती है। जो अपने त्राचार सं, विचार से और वाशी से सत्य एवं ऋहिंसा का गौरव बदाएगा उसके साथ साधुओं की सहानुभूति श्रवश्य ही रहेगी। यह बहुत संभव है कि ऋहिंसा और सत्य सम्बन्धी विगत की बातों में मतभेद पाया जाय, और कई बातें ऐसी हों, जिनमें हमारा विचार कुछ भिन ही हो, तथापि मूल दृष्टि के शति सहानुभूति तो होगी ही।

मित्रो ! श्राप लोग मुखबस्त्रका बाँधकर क्यों बैठे हैं ? हजारों रुपये देने पर भी जिस पगड़ी की आप सिर से न उतारेंगे वह पगड़ी आपने अभी क्यों उतार रक्ली है ? देवळ आदम-कल्याण की भिक्षा के लिए ! हम और आप परमारमा से प्रार्थना करके यही भिक्षा माँग रहे हैं । हे प्रभो ! हमें यह भिक्षा दो कि हमारा आत्मिक कल्याण हो । मगर यह स्मरण रिलए कि भगवान से आपको अभीष्ट भिक्षा तभी मिलेगी जब आप सस्य और सरळ भाव से उससे प्रार्थना करेंगे। अगर आप उसके साथ छलपूर्ण व्यवहार करेंगे तो आपके लिए भी छळ ही प्रतिदान है ! परमास्मा का दरबार ऐसा नहीं है, जहाँ छल का प्रवेश भी हो सकता हो । छल वहाँ से सीधा लीटता है और जहाँ से उसका उद्भव होता है वहीं आकर विश्वाम लेता है !

साधु यद्यपि ज्यक्तिगत साधना में प्रधान रूप से तल्लीन रहते हैं, पर ज्यक्ति का समाज के साथ इवना धनिष्ठ सम्बन्ध है कि समाज के श्रेय के बिना ज्यक्ति का श्रेय ही नहीं हो सकता। इसलिए साधु को भी समाज-श्रेय की श्रोर आकृष्ट होना पड़ता है। साधु-जीवन का निर्वाह समाज के अस्तित्त्व पर ही निर्भर है और समाज में जितनी अधिक धार्मिकता होगी, साधु-जीवन भी श्रिधकांश में उतना ही उड़्वल होगा, क्योंकि साधु बनने वाले ज्यक्ति समाज में से ही श्राते हैं। यही कारण है कि मुनि एकान्ततः ज्यक्तिगत साधना में ही श्रपनी साधना की समाप्ति नहीं समझते और उपदेश श्रादि द्वारा समाज-कल्याण की ओर भी लक्ष्य गखते हैं।

समाज-कल्याण की श्रोर छक्ष्य देने का श्रभिप्राय यह नहीं है कि साधु की साधना में हैंधीभाव श्रा जाता है। नहीं, साधु-जीवन की साधना एक और श्रखंड है। उसमें विरूपता नहीं त्राती, क्योंकि साधु के समाजहितकर कार्य भी उनकी आरिमक साधना से संकलित रहते हैं। संघ का श्रेय भी अनकी व्यक्तिगत साधना का ही एक अंग बन जाता है श्रीर जिस सीमा तक वह उस साधना का अंग रहता है वहीं तक साधु को वह आचरणीय होता है। जो कार्य साधुजीवन की साधना से विसंगत होता है या जो कार्य उनकी साधना का अंग नहीं बन सकता, वह साध के लिए अनाचरणीय हो जाता है। ऐसी स्थित में जिन बावों से संसार का कल्याण होता हो. संसार के जीवों को शानित मिलती हो, उन बातों का आचरण श्रीर प्रचार करने वाले के प्रति साधुत्रों की सहानुभूति होना स्वाभाविक है।

समप्र भारतवर्ष ने श्रथीत् समस्त भारत के प्रतिनिधित्व का दावा करने वाली महान संस्था ने अदेले गांधीजी को भारत का नेता और प्रतिनिधि क्यों चुना है ? केवल श्रिहंसा श्रीर सत्य के प्रताप से । गांधीजी ने स्वयं कहा है कि — भें दीन-दरिद्री भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहा हूँ । यदि मैं श्रपनी प्रशंसा के लिए देश के साथ धोखा करूँ तो मुम्ते मार डालना ! मुम्ते मार डालने पर, मैं इस मारने के कार्य को हिंसा न कहुँगा।'

श्रगर श्राप गांधीजी की विजय में श्रपती विजय मानते हैं, गांधीजी की सफलता यदि आपको अपनी और अपने सर्वश्रेष्ठः सिद्धान्तों की सफळता माछूम होती है, तो उनके बताये हुए मार्ग पर चलो-- उनके कार्य में सहयोग देने के लिए अपना जीवन लगा दो । श्रागर आप उसमें सहयोग नहीं देते, फिर भी उनके प्रा

किये हुए लाभ में भाग लेना चाहें तो क्या यह हरामस्त्रोरी नहीं होगी ? जिस काम को करने के लिए गांधीजी कहते हैं श्रीर जिस काम को करने से वे रोकते हैं, उसे मानते समय तो मुँह क्षिपाता—उससे बचने के लिए प्रयत्न करना श्रीए केवल व्यक्तिगत लाभ में लगे रहना और उनके द्वारा प्राप्त किये हुए लाभ में भाग लेने के लिए श्रागे श्रा जाना — हरामखोरी नहीं है तो क्या है ?

और गांधीजी कहते क्या हैं ? केवल यही कि- श्रहिंसा का पालन करो । मर जाश्रो, पर मारो मत । जीवन को सत्य से श्रोत-प्रोत बनाश्रो। जीवन रूपी महल की श्राधारशिला अहिंसा श्रीर सत्य होनी चाहिये। इन्हीं की सुदृढ़ नींव पर श्रपने श्रजेय जीवन-दुर्ग का निर्माण करो । विलासिता को त्यागो और संयम तथा सादगी को अपनाश्रो । परन्तु लोग इन स्वर्ध-उपदेशों को भी मानते नहीं दिखाई देते।

गांधीजी विशाल भारतवर्ष का प्रतिनिधिश्व करने गये हैं। उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य के श्रधिवति सम्राट से हाथ मिलाना है. राजा महाराजाओं की सभा में बैठना है, फिर भी वे गरीबी के कपड़े पहन कर गयं हैं। उनमें ऐसा करने का साइस कहाँ से श्राया ? और श्राप लोगों से इतना क्यों नहीं होता ? इस प्रश्न के समाधान में ही अहिंसा की वृत्ति है। स्न्होंने श्रपने जीवन में अहिंसा की प्रतिष्ठा की है। श्रहिंसा की बदौलत उनमें श्रनुपम साहस आया है। श्राप लोग तो पंचेन्द्रिय प्राणियों की चर्बीबाले वस्त्रों का भी परित्याग नहीं कर सके। ऋहिंसा के अनुयायियो ! जरा गहराई के साथ अपनी स्थिति पर विचार

करो । आपको अपने सिद्धान्तों की सार्थकता सिद्ध करने का जो अपूर्व अवसर मिला है, उसे हाथ से न जाने दो। तुम्हें इस श्रवसर पर श्रागे श्राना था। श्रगर आगे नहीं श्रा सके, तो पीछे ही चलो-पर चलो तो सही। उठटी दिशा में तो न जाश्रो। अगर श्राप इतना भी न कर सकोगे, तो गांधीजी द्वारा प्राप्त लाभ में हिस्सा लेने के हकदार कैसे बन सकोगे ? गांधीजी जो कुछ प्राप्त करें उसे छोड़ना नहीं, और वे कहें सो करना नहीं, यह कैसा न्याय है ? यह कहाँ की प्रामाणिकता है।

त्रगर गांधीजी गोचरभूमि का कर उठवा दें तो क्या त्राप अपनी गाय उसमें चरने न भेजेंगे ? उन्होंने जहाँ नमक का कर हटवाया है वहाँ के लोग क्या सस्ता नमक नहीं खाते ? श्राप में कौन ऐसा है जो उनके द्वारा प्राप्त हुए ऋधिकारों से लाभ न च्ठाने की प्रतिज्ञा करे ? यदि नहीं, तो फिर हरामस्त्रोरी क्यों की जाय ? अगर श्राप गांधीजी की बात न भी माने, तो श्रहिसा श्रीर सत्य तो गांधीजी के अपने नहीं हैं ? आप उनका पालन करने के लिए कटिबद्ध क्यों नहीं होते ? सचाई को स्वीकार कर चसमें भाग लेने के लिए तैयार हो जाश्रो और फिर उससे होने वाले लाभों में भाग लो। यह नीतिनिष्ठता है। यही छचित है।

मैं साधु हूँ, श्रतएव साधु के विधान के श्रनुसार मैं श्ररिहंत श्रीर सिद्ध को नमस्कार करता हूँ श्रीर सब को उन्हीं के गाज्य में मानता हूँ। गाँधीजी का जो हष्टान्त दिया गया है वह इस-्र जिए कि जिस प्रकार गाँभीजी ने जो कुछ भी किया है, वह अपने लिए नहीं, वरन् सर्वसाधारण के लिए किया है, उसी प्रकार भगवान् सुबुद्धिनाथ ने सिर्फ श्रपने लिए कर्मों का नाश नहीं किया है, किन्तु सभी के लिए किया है। यदि वे अपने लिए ही कर्मनाश करते, तो मुक्त तो कहलाते; किन्तु तीर्थं कर न कह-लाते। तीर्थं कर उसी को कहते हैं जो धर्म-तीर्थं की स्थापना करके विश्व का परमोपकार करते हैं। इस तथ्य को भली भाँति सम-मने के लिए तीर्थं कर की जननी को श्राने वाले स्वप्नों के रहस्य पर विचार करना चाहिए।

तीयकर की माता समस्त संसार के कल्याण के सूचक खप्त देखती हैं। तीर्थ कर जब गर्भ में आते हैं तब उनकी माता को चीदह स्वप्त दिख ई देते हैं। यह चीदह स्वप्त क्या हैं ? यह चीदह राजू लोक के प्रतिनिधि हैं जो तीर्थ कर की माता की सेवा में उपस्थित होकर प्रार्थना करते हैं कि चीदह राजू लोक के जीव घोर संकट में पड़े हुए हैं; अतएव हे माता! आप कृषा करके हम लोक-प्रतिनिधियों को अपनी कृंख में धारण कीजिए और अनेक को एक में परिणित करके नूतन जन्म दीजिए, जिससे संसार का संकट टल जाय। विश्व में अधर्म के स्थान पर धर्म की, एवं अन्याय के स्थान पर न्याय की स्थापना हो। सर्वत्र शान्ति का साम्राज्य हो और अकल्याणों का ध्वस हो।

इस प्रकार चौदह राजू लोक के चौदह प्रतिनिधियों का संगठन होने पर—उनमें सम्पूर्ण समन्वय समस्र कर जिस दिव्य शक्ति का जन्म होता है, उसी दिव्य शक्ति का नाम तीर्थकर होता है। अब यह स्पष्ट है कि तीर्थकर ने समस्त संसार के लिए— जिसमें हम सभी सम्मिलित हैं—जन्म लिया है। हमारे मंगल के लिए ही तीर्थं कर की माता चौदह राज्य-लोक के प्रतिनिधियों को गर्भ में धारण करके तीर्थंकर के रूप में, अलीकिक सामध्ये श्रीर दिव्य संस्कारों से संस्कृत करके जन्म दंती हैं।

चूंकि तीर्थंकर का जन्म विश्व-कस्याय के लिए होता है, इसी कारण उनके जन्म के समय इन्द्र उत्सव मनाता है। श्रगर उनका जन्म सिर्फ उन्हीं के लिए-व्यक्तिगत लाभ के लिए होता श्रीर संसार के लाभ का उससे सरीकार न होता तो देवराज इन्द्र उनकी ख़ुशामद न करता श्रोर न उनका जन्मोरसव मनाने बैठता । परन्तु नहीं, इन्द्र जानता है कि तीर्थंकर ऋखिल भूमराडल का उद्घार करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं और भूमराडल के उद्घार में ही हमारा भी उद्घार सम्मिलित है। इसी कारण इन्द्र श्रीर छप्पन कुमारिकाएं जन्मोत्सव मनाती हैं।

जिस प्रकार भारत से हजारों आदमी विखायत गये हैं, पर चनकी विलायत-यात्रा का कोई विशेष गौरव या महत्व नहीं है और गांधीजी की विलायत-यात्रा श्रत्यन्त महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि वे समष्टिका हित लक्ष्य में रखकर विलायत गये हैं; इसी प्रकार भगवान् ने जो तीर्थं करपद प्राप्त किया है वह हमारे लिए ही है। उन परमिपता, परम कृपालु तीर्थ कर भगवान ने हम जैसे दीनजनों को श्रात्मकल्याण की भिक्षा दी है। अगर तीर्थंकर न होते तो हमें त्रात्मिक प्रकाश कहाँ से मिलता ? अनादि काल से अनन्त काल तक यह आतमा संसार की इस विकट एवं संकटमयी श्रटवी में ही भटकती रहती। सूर्य के श्रभाव में जैसे घना श्रन्धकार ज्याप्त रहता है श्रीर उल्लक श्राहि ्र दि.

निशाचर स्वच्छन्द विचरण करते हैं उसी प्रकार तीथे कर के श्रभाव में समस्त संसार मिध्यात्व एवं श्रविद्या के श्रन्धकार से आच्छन होता और ज्ञान के प्रकाश की कहीं कोई किरण तक दृष्टिगोचर न होती। उस अवस्था में संसार श्रशान्ति की धध-कती हुई धूनी के समान होता। अन्याय, अत्याचार श्रोर श्रधर्म का यहाँ राज्य होता । सात्त्विक वृत्तियाँ जन्मी न होतीं श्रीर पैशाविक वासनाएँ सर्वत्र धमाचौकडी मचातीं।

तीर्थकर के बिना कीन आत्मकल्याण का प्रशस्त पथ प्रद-र्शित करता ? श्रध्यात्म ज्ञान कहाँ से श्राता ? स्व-पर का भेद-विज्ञान कीन सिखाता ? श्रात्मा की श्रनन्त शक्तियों का भान कीन कगता ? राग, हेष, दंभ श्रादि आत्म विकारोंको दूर करने श्रीर चिदानन्दमय चेतन के सहज स्वभाव को प्रकट करने का मार्ग कैसे मिलवा ? कर्म-शत्रुत्रों को नष्ट करने का उपाय तीर्थे कर के बिना कीन बता सकता था ?

तीर्थं कर भगवान ने जन्म लेकर लोक को पावन किया। उन्होंने अपने निवास से इस भूमि को स्वर्ग से उत्तम बनाया। संसार में आज भी जो धर्म, नीति, तप, संयम और सदाचार की पूजा होती है, वह तीर्थं कर भगवान की बदौलत ही सममता चाहिए। इम लोग इन देवी भावनात्रों का महत्व शायद नहीं श्रॉंक सकते, क्योंकि इनका अभाव हमने श्रनुभव नहीं किया है। जिसने जिस वस्तु के श्रभाव का श्रनुभव न किया हो, वह उसके सद्भाव का श्रमली मूल्य प्रायः नहीं समम पाता। प्रति-दिन भर-पेट भोजन करने वाला भोजन का वह महत्व नहीं जान

सकता, जो कई दिनों का भूखा ऋादमी जान पाता है। पर जिस दुनिया में द्या, क्षमा, सहानुभूति, परोपकार श्रादि भावनाओं का सर्वथा अभाव हो, लोग ऋज्ञान में इबे हों, नीति श्रीर धर्म का जहाँ नाम तक न हो, उस दुनिया की कल्पना करो ! वह नरक से भला क्या अच्छी हो सकती है ! यह संसार ऋाज ऐसा नहीं है, यह तीर्थं कर का ही परमोपकार है। यह उन्हीं की दिव्य दया का श्रनुपम दान है।

यदि गांधी नी न होते तो अंग्रेज सरकार गरीबों की बात सुनती ? गांधीजी के होने से ही सरकार जनता के शब्दों की तरफ थोड़ा बहुत कान देती है। गांधीजी ने अपना जीवन दरिद्र-नार।यण की सेवा के लिए निछ।वर कर दिया है। वे यही कहते हैं कि मैं गरीबों का संवक हूँ, दलितों का बन्धु हूँ—मैं उन्हीं के साथ हैं।

जब प्रत्यक्ष में ही गांधीजी गरीबों के हो रहे हैं, तब हमारे तीर्थंकर कीन हैं १ क्या वे गरीबों के नहीं हैं १ वे भी तो दीन-दयाल हैं --

दीन-द्याल दीन-बन्धु के खानाजाद कहास्यां, तन धन प्राण समर्पी प्रभु ने, इन पर वेग रिझास्यां राज ॥ आज० ॥

भगवान दीनद्याल हैं, ढींग-द्याल नहीं हैं। वे दीनबन्धु हैं, राजन-पति राजा नहीं हैं। दीनदयाळ और दीनवन्धु कहने में ही भगवान् की स्तुति है। ढींग दयाज था गजनपति कहने में न उसकी स्तुति है, न उन्हें ऐसा कहना शोभा ही देता है। भग- वान दीनदयाल श्रीर दीनबन्धु हैं, इसीढिए भक्त लोग कहते हैं कि हम अपना तन, धन, प्राण उसी के बैंक में जमा कराएँगे।

इस सब कथन का अभिष्राय यह है कि भगवान ने कर्भनाश करके जो ईश्वरीय तत्त्व प्रकट किया है वह उन्होंने अपने आपके लिए नहीं वरन हम सबके लिए किया। अतएव उनके किया-कलाप का अनुकरण करना, उनके आचरण का अनुसरण करना हमारा कर्त्तव्य है। वही हमारे लिए धर्म है। उन्होंने मोह का नाश किया है, हमें भी मोह का नाश करना उचित है। शरीर सं, धन सं, भोजन से और वस्त्र से मोह हटा कर शान्त निराक्तल अवस्था धारण करनी चाहिए। तन और धन से मोह हटा लने से वह कहीं चले नहीं जाते, किन्तु उन पर सच्चा स्वामित्व प्राप्त होता है। जब तक तन-धन आदि के प्रति मोह विद्यमान रहेगा तब तक उनके प्रति दास्यभाव रहेगा। दासता स्थाग कर स्वामित्व प्राप्त करने का उपाय उनके प्रति मोहत्थाग है। भगवान ने जिस मोह को हेय जानकर त्यागा, उसे तुम त्यागोंगे नहीं किन्तु अपने हृदय में स्थान दोंगे और उत्तर से भगवान का स्मरण करोंगे तो अभीध्टिसिद्धि कैसे प्राप्त होंगी ?

श्राप लोग आनन्द श्रावक के चिरित्र का विचार कोजिए।
वह जिस दिन भगवान से धर्मश्रवण करके श्रावक बना, उसी
दिन से उसने श्रुपनी बाह्य और आन्तिरिक चर्या में मोह का
स्यार कर दिया। श्रानिन्द के पास बारह करोड़ सीनैया धन था।
उसमें से चार करोड़ सीनैया जमीन में गड़े थे, चार करोड़ धर

भादि में लगे थे और चार करोड़ से वह व्यापार करता था। जो श्रावक इतना बड़ा धनी था, उसके कपड़े किस प्रकार के थे ? उपासकदशांग सूत्र को देखों तो माछ्म होगा कि उसने भगवान् के समक्ष कपास से बने हुए एक खोमिया (क्षोमवस्त्र) के सिवाय अन्य समस्त प्रकार के वस्त्रों का परित्याग कर दिया था।

कोई यह सोच सकता है कि मैं मीछ के वस्त्रों के त्यागं का उपदेश देता हूँ, सो यह उपदेश कहाँ से चल पड़ा ? इसका उत्तर यही है कि यह उपदेश शास्त्र सं ही चला है। मील के संचालन में महा-त्रारंभ होता है और शास्त्र महा-भारंभ का निषेध करता है श्रीर महा-त्रारंभ को नरक गित का कारण कहता है। अतएव मील के वस्त्रों के त्याग का उपदेश धार्मिक दृष्टि से देना उचित है। श्रगर रामनीतिक दृष्टि भी उससे संगत हाती है श्रीर उसका समर्थन करती है तो और भी अच्छी बात है।

श्राज ऐसे वाहियात वस्त्र पहने जाते हैं कि वस्त्र पहनने का उद्देश्य ही नष्ट हो रहा है। लज्जा की रक्षा श्रीर संयम के िरए वस्त्रों का उपयोग किया जाता है पर इन वस्त्रों से लज्जा छुट गई है और संयम का भी नाश हो रहा है। मनुष्य की विज्ञासिता क्या—क्या नहीं कर डालती!

श्रानन्द श्रावक ने एक ही दिन भगवान् का उपदेश सुना था, पर उसने वस्त्रों के प्रति श्रपनी ममता कम कर ली और एक सुती क्षोम-वस्त्र के श्रतिरिक्त श्रान्य वस्त्रों का त्याग कर दिया; पर श्राप प्रतिनिन उपदेश सुनते हैं किर भी श्रापसे मील के पाप-स्य वस्त्र नहीं छूटते!

बारह करोड स्वर्ण-मोहरों के स्वामी आतन्द भावक के पास कितने आभूषण होंगे ! भला आभूषणों की उसे क्या कमी हो सकती है १ पर नहीं: शास्त्र में उल्लेख मिलता है कि आनन्द ने एक अँगूठी श्रीर दो कुंडलों के सिवाय अन्य सब आभूषणों के पहनने का त्याग कर दिया था।

भानन्द के त्याग पर तिचार करो तो ज्ञात होगा कि उसने भगवान का धर्मोपदेश सनकर अपना जीवन आदि से अन्त तक सारा ही बदन डाला था। त्रानन्द के जीवन में विलासिता के स्थान पर संरमशीलता आ गई थी, मोह के स्थान पर स्थाग उत्पन्न हो गया था । उसने अपना जीवन संयममय, त्यागमय श्रीर वैराग्यमय बना लिया था !

दुनियाँ में खाने की वस्तुत्रों की क्या कमी है ? जिह्वालोल्हर लोग नित्य नये पदार्थों का आविष्कार करते रहते हैं। लेकिन आनन्द ने गिनती की सादो चीजें खकर शेष समस्त पदार्थों के खाने का त्याग किया श्रीर ऋपनी रमना इन्द्रिय को संयत बनाया। उदाहरणार्थ-फल श्रीर मिठाई की बानगियां की गिनती करना कठिन है। संसार में तरह-तरह की मिठाइयाँ और अनेक प्रकार के फल हैं, जिन्हें स्वाकर लोग आतन्द का अनुभव करते हैं। पर श्रानन्द श्रावक ने घृतपूर्ण खंड (खाजा) के श्रतिरिक्त समस्त मिठाइयों का त्याग किया और आम के सिवाय और सब फल खाना छोड़ दिया ! इसी प्रकार श्रान्नों में से कुमोद के चावल श्रीर मूंग की दाल आदि बुछ हो चीजों का आगार रखकर शेष सब प्रकार के ऋन्तों का त्याग किया।

जरा आतन्द के साथ अपनी तुत्तना करो । वह भगवान् महावीर स्वामी का अनुयायी आवक था और आप भी उन्हीं के अनुयायी श्रावक कहलाते हैं। किन्तु श्रानन्द के श्रीर श्रापके जीवन में कितनी समता है ? त्रानन्द की संयमशीलता, भानन्द की साइगी त्रीर त्रानन्द के वैराग्य का थोड़ा बहुत श्रंश भी त्राप सब में पाया जाता है ? ऋाप भोजन के विषय में हो ऋपनी स्थिति की तुलना कीजिए। कहाँ तो त्रानन्द का सीधासादा और सास्विक भोजन और कहाँ त्रापका चटपटे मसालों, चटनियों श्रीर मुरब्बों वाला तामसिक भोजन ! श्रापके भोजन ने आपके शरीर का जितना पोषण नहीं किया है उतना शोषण किया है। यह मिर्च मसालेदार भोजन शरीर को उखड़ा हुआ, निःसत्व श्रीर व्याधियों का घर बना रहा है। वह जीवन को उत्तेजनापूर्ण बनाने में सहायक हारहा है। जब मिर्ची के कारण आँखों में पानी-सा त्राने लगता है, नाक बहने लगती है, श्रीर मुँह से सी-सी की श्रावाज आने लगती है, तब भी जीभ की लोळुपता से प्रेरित होकर लोग मिचौँदार भोजन करने सं बाज नहीं आते, तो मुक्ते दया आती है ! मनुष्य किनना लाचार बन गया है। वह इन्द्रियों का कितना गुलाम हो रहा है ? भोजन में ही जीवन की सफलता मानी जा रही है। इसी भोजन में से साधुत्रों को भी आहार मिलता है और इससे आज साधुओं को प्रवृत्ति भी बदल रही है; लेकिन श्रावक त्रानंद े आगार में रक्खी हुई कतिपय वस्तुओं के सित्राय सत्रका त्याग कर दिया था।

जिसका व्यापार चार करोड़ सौतेये का हो उसके चार के पाँच करोड़ सौतिये होने में क्या देरी लगती है ? कदाचित एक

वर्ष में इतनी वृद्धिन हो तो दो तीन वर्ष में तो सहज ही हो सकती है। किन्तु आनन्द का प्रशा था कि मैं न्यापार तो चार करोड़ का करूँगा, परन्तु इन्हें बढ़ाऊँगा नहीं।

यहाँ यह कहा जा सकता है कि व्यापार करने का ही त्याग आनम्द ने क्यों नहीं कर दिया ? व्यापार का त्याग न करते हुए इस प्रकार का त्याग करने का उद्देश्य क्या हो सकता है ? व्यापार तो करना, पर नका न लेना और पूंजी न बढ़ाना, यह कैसा व्यापार है ?

मैं पूछता हूँ कि यदि दिस्ली में एक दुकान ऐभी हो जो चार लाख की पूंजी से खोली गई हो और जिसमें सिर्फ उतना ही मुनाफा लिया जाता हो जितना उस दुकान का खर्च हो-उससे ऋधिक मुनाफा न लिया जाता हो-तो वह दुकान कैसी कहलाएगी ?

'धार्मिक !'

सब लोग यही कहेंगे कि धर्म और प्रामाणिकता इसी के घर है। पर लोगों ने व्यवहार में यह सीख रक्खा है कि यदि पैसा नहीं कमाना है तो फिर व्यापार हो क्यों किया जाय! ऐसा सोचने वाले व्यक्तिगत स्वार्थ से आगे कु इ नहीं सोचते। उन्हें सामाजिक आदर्श का भान नहीं है। वस्तुतः जब तक संसार नहीं छोड़ा है, दीक्षा लेने का समय नहीं आया है, उसके पूर्व ही व्यापार छोड़ बैठना और अकर्मण्य बन कर निरंकुश जीवन व्यतीत करते हुए खाना क्या बुद्धिमत्ता है ?

महाजनक नामक एक प्रन्थ में पढ़ा था कि जब राजा महा-जनक को संसार से भय हुआ और उन्होंने संसार त्याग कर

दीचा लेने का विचार किया तब खाना पीना छोड़ दिया। जब उनके प्रधान को यह वृत्तान्त ज्ञात हुआ तो वे राजा के पास श्राये श्रीर कहने लगे -- 'श्रन्तदाता ! श्रापने भोजन-पानी क्यों त्याग दिया है १ कृपा कर भोजन कीजिए। हम सब बड़े व्या-कुल हैं। तब राजा ने उत्तर दिया- प्रधाननी, बस कीजिए। श्रव भोजन के लिए श्राप्तर न की जिए। श्रार मैं पहले की भाँ ति राज्य श्रीर प्रजा की रक्षा करूँ श्रीर राज्य में अमन-चैन कायम रक्खूं,तब तो राज्य के पैसे से उदर-निर्वाह करना उचित है, लेकिन जब मैं राज्य की रक्षा नहीं कर रहा हूँ श्रीर संमार को स्यागने का विचार कर रहा हैं. तब राज्य का अन्न खाना मेरे लिए हराम है।

तात्पर्य यह है कि खाना तो सही, पर व्यापार न करना; यह धर्म को कलंकित करना है। धर्म परिश्रम त्याग कर परिश्रम के फल को अनायास भोगने का उरदेश नहीं देता। धर्भ श्रक-में एयता नहीं सिखाता। धर्म हरामखोरी का विरोध करता है, हफ़ के खाने का विवान करता है। आनंद ने जिस दिन भगवान का धर्मीपदेश सुना था उसी दिन पूंजी बढ़ाने का त्याग कर दिया था।

यह भी आशंका की जा सकती है कि श्रानन्द व्यापार में मुनाफा लेकर दान कर देता तो क्या बुराई थी ? उसने ऐसा क्यों नहीं किया ? इसका उत्तर यह है कि आनन्द डोंग करना न जानता था। पैर में की चड़ लगा कर फिर उसे घोने की अपेक्षा। कीचड़ न लगने देना ही श्रधिक श्रेयस्कर है। पहले दूसरे से लेता और फिर उसे देने से लाभ क्या है ? हाँ, इस में हानि भलवत्ता है। इस प्रकार का दान कीर्ति खूटने के लिए किया जाता है श्रीर वह दाता के श्रहंकार का पोषण करता है। अत-एव उससे लोभ श्रीर श्रमिमान कषाय जागृत होते हैं। ऐसा दान देकर दाता. दानीय व्यक्ति सं ऋपने ऋाप हो विशेष गौरव-शाली, ऊंचा श्रीर बड़ा अनुभव करता है श्रीर लेने वाले को दीन, दयापात्र, श्रीर नीच सममता है। इस दुर्भावना के श्रति-रिक्त इस दान में और क्या विशेषता है ? ऋतएव पहले से ही प्राप्त की हुई वस्तुत्रों से ममत्व घटाने के लिए दान देना प्रशस्त है; परन्तु कीर्त्ति कामना से प्रेंरत होकर, श्रहंक र का पोषण करने के लिए धन श्रादि का उगर्जन कर-करके दान देने की % पेक्षा उसका उपार्जन न करना ही बेहतर है।

आनन्द न तो कीर्त्ति शमुक था, न श्रहंकारी था। इसी कारण उसने गरीबों से लेकर फिर देने की अपेक्षा नफा न लेने का प्रण करना ही उचित सममा, जिसमें किसी को अपनी हीनता न खटके, किसी के गौरव को क्षति न पहुँचे श्रीर केई अपने श्रापको उपकृत समम कर ग्लानि का श्रानुभव न करे। श्रावक का यह कितना उच्च श्रादश है !

त्रानन्द के पास चालीस हजार गायें थीं। इन गायों की संख्या बढ़ाने का भी उसने त्याग कर दिया था। कोई यह कह सकता है कि गायों की सन्तति होने पर उनकी संख्या बिना बढ़े: कैसे रह सकतो है ? श्रीर सन्तति न बढ़े, यह तो संभव ही नहीं है। इसका उत्तर यह है कि आनन्द ने श्रपने पास तो चालीस हजार गायें रक्को ही थीं। उन्हें वह बेचता तो था नहीं क्यों कि जैसी रीति से श्रावक के घर सुख-सुविधा पूर्वक गायें रक्खी जाती हैं, इस तरह बेच देने पर दूसरे के घर कहाँ रह सकती हैं १ स्रतएव जब कभी किसी को बढाना होता था, किसी को सुखी बनाने की श्रावश्यकता होती थी श्री उसके कल्याण में सहायता पहुँचानी होती थी, उस समय श्रानन्द श्रपने यहाँ हे उसे गार्थे भेज दिया करता था।

इस प्रकार गायें भेजने के अनेक अभिप्राय थे। प्रथम तो जिसके यहाँ भेजी जाती थी, उसे गायों के साथ एक प्रकार की संवा सौंपी जाती थी। क्योंकि जब तक गाय की संवा नहीं की जाती तब तक वह दूध नहीं देती और उस समय आजकल की अपेक्षा गायों के सुख का विशेष रूप से ध्यान रक्खा जाता था। श्राजकल की भाँति उपेक्षा और क्रुरता का व्यवहार गायों के प्रति उस समय नहीं किया जाता था। अतएव जिसके यहाँ गाय मेजी जाती थी वह पक प्रकार से सेवा का सबक सीख लेता था।

गाय भेज देने का दूसरा श्रमित्राय यह था कि ऐसा करने से नियत संख्या में वृद्धि नहीं होती थी श्रीर आनन्द का त्रत स्थिर रहता था।

तीसरी बात यह कि जिसके घर गाय हो जाती थी, वह दूध दही पा जाता था और सटर-पटर खाने से बच जाता था। उससे कुटुम्ब-भर को आराम मिलता था।

इस उपाय से त्रानन्द अपनी की हुई मर्यादा से ऋधिक गायें नहीं रखता था और न उसे बेचने के लिए ही बाध्य होना पहता था।

धानन्द श्रावक का उल्लेख करने का आशय यह है कि उसने भगवान का उपदेश सुनकर अपना मोह घटा लिया था। आनन्द के इस 'आदशे' में त्राप अपने व्यवहार पर दृष्टि हालिये। त्राप लोग श्रपना मोह हटाते नहीं हैं, पाप बढ़ाने वाले वस्त्रामुषण आपसे छटते नहीं हैं, फिर भी यह कहते हैं कि ऋईन्त भगवान ने जो राज्य छिया है उससे हम भी लाभ उठावेंगे ! यह तो वही बात हुई कि गांधीजी के द्वारा निर्दिष्ट पथ पर चलेंगे नहीं, पर उनके लाये हुए लाभ में त्रवश्य हिस्सा लेंगे। बबूल बोकर त्राम कोई नहीं पासकता। धर्म के प्रतिकृत काम करो श्रीर जब हानि हो तो धर्म को बदनाम करो, यह कहाँ तक ठीक है ? अत: भोग-विलास त्यागो-उसे कम करो श्रौर श्रईन्त के राज्य का प्रसार करो ।

गहनों और कपड़ों का यूग बदल गया। श्राज बड़े-बड़े गहने श्रीर बहुमूल्य फैन्सी वस्त्र पहनने वाले न सेठ गिने जाते हैं, न सभ्य एवं सुसंस्कारी ही माने जाते हैं। गहनों ऋौर कवड़ों से सजते वालों को श्राज की श्रधिकांश प्रजा खिलौना सममती है। उनका उपहास करती है। उन्हें धीन दृष्टि से देखती है। आज बड़े-बढ़े गहने श्रीर रंग-विरंगे लज्जानाशक वस्त्र सभ्यता श्रीर संस्कार के अभाव के सूचक बन गय हैं। आज तो उसी का महत्व है, उसी में बड़प्पन है, जो गरीबों की सेवा करता है। ऐसा न करके बड़ा बनना घोड़े की पूंछ के समान है। घोड़े की पूंछ जितनी बड़ो होगी, घोड़ा उसमें खतनी ही श्रिधिक मिक्लियाँ आरेगा। श्रतएव श्राहम्बर का श्रन्त करो। सादगी सीखो श्रीर कहां-हम गरीनों के पीछ हैं। तीर्थं कर भगनान् भी गरीनों के

पालने वाले हैं श्रीर श्राप गरीबों के पालने वाले न होकर उनके राज्य में भाग लेता चाहें तो क्या यह उचित होगा ? गरीबों पर दया करना धी वास्तव में दया धर्म है।

हम दयाधर्भ के अनुवाबी हैं। दया धर्म की स्थापना भग-वान ऋहन्त ने की है। सोचो-द्या किस पर आयगी १ धनिक श्रीर सुखी पर या गरीब श्रीर दु:खी पर ?

'गरीब और दु:स्वी पर

मैं त्रापसे पूत्रना चाहता हूँ कि आपने कभी दया के दर्शन किये हैं ? मित्रो ! दया का एक मंदिर है। उस मंदिर में दया की मुर्ति बिराजमान है। श्राप चाहें तो दया देवी के दर्शन करके श्रपने नयनों को कृतार्थ कर सकते हैं।

श्राप सोचते होंगे कि कीन ऐसा श्रभागा है जो दया देवी के दर्शन न करना चाहे ? श्रापका सोचना ठीक है श्रीर मेरा भी कर्त्तव्य है कि मैं श्रापको उस देवी का मंदिर बतादूं, उसका आपको दर्शन कराऊं श्रीर साथ ही मैं स्वयं दर्शन करके श्रपना सीभाग्य सफल कहरें।

महारी दया माता, थांने मनावां देवी सासता । थां सम देवी नहीं कोई जग में हाथां हाथ हजूर। तृहा तत्क्षण मिले कामना, दुःख कर दे सब दूर रे ॥म्हारी०॥

इस पद में बताया गया है कि दया माता के समान संसार में दूसरी कोई देवी नहीं है। आजकल जिसे देवी, माता या शक्ति कहते हैं. उसे लोगों ने भयानक रूप दे डाला है। वह देवी आज घोर हत्याकारिगी बनी हुई है। इस पर पशुत्रों का श्रीर कहीं-कहीं तो मनुष्यों तक का बलिदान दिया जाता है श्रीर उस बलिदान से देवी का संवोष हुआ सममा जाता है। यह कितनी बड़ी भ्रमणा है। जो देवो है-जगन् की माता है, उसके लिए मनुख्य, पश्च, पक्षी, कीट-पतंग श्रादि समस्त छोटे-बड़े जीवधारी श्रपने पुत्र की भाँति प्रिय हैं। ऐसी श्रवस्था में क्या वह श्रपने पुत्रों की बलि से प्रसन्न हो सकती है ? कदापि नहीं। त्रगर वह प्रसन्त होती है तो उसे भगवती या देवी शब्द से पुकारना उन शब्दों को लजाना है। मगर देशा देवी का स्वरूप श्रतिशय सौम्य है, श्रत्यन्त श्राह्मादकारी है, कल्यागामय है। बद्द देवी घात नहीं करती, किन्तु जगत् की रचा करती है।

विचार कर देखा जाय तो ज्ञात होगा कि संसार की स्थिति दया देवी के अनुप्रह पर ही निर्भर है। संसार में दया देवी का राज्य न होता तो संसार श्मशान के समान भयानक होता और जीवधारियों का जीवन दुर्लभ बन जाता। किसी ने ठीक कहा है-

> माता दया हो तुमको प्रणाम, तेरे बिना है जग मृत्यु-धाम। त ही बचाती अरु पाउती है. दुःखी जनों के दुख टालती है।

यही करण है कि अलंकार की भाषा में दया को देवी, माता या भगवती कहा जाता है।

देवीपुराण में द्विमुजी, चतुर्भुजी, अष्टमुजी या सहस्रमुजी देवी किसे कहा गया है और उनके विषय में क्या-क्या बतलाया

गया है, यह बताने का समय नहीं है। यहाँ भिर्फ एक ही बात देवी पुरारा की कहता हूँ। पुरारा में बतलाया है कि हांभ श्रीर निशंभ नामक दो राज्ञसों का देवी के साथ युद्ध हुआ। देवी इन राक्षसों का जब सिर काटती थी तब उनके सिर से जो रक्त के बूंद गिरते थे उन बूंदों से सहस्त्रों शुंभ-निशुंभ उत्पन्न हो जाते थे। देवी इन राक्षमी का वध करते-करते हैरात-परेशान हो गई; तब उसने एक उपाय किया। उसने उनका रक्त भूमि पर नहीं गिरते दिया। अपने खप्पर में वह खून लिया और वह पी गई। इससे देवी का नाम रक्त-पायिनी पड़ गया ।

इस घटना के कारण आज उस देवी को हत्यारी श्रीर रक्त-प्रिय सममा जाता है। उसके नाम पर हजारों-लाखों निः व और मुक प्राशियों की बिल चढ़ाई जाती है। मैंने उस देवी का जो स्वरूप सममा है, उसके अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में वह देवी 'दया देवी' ही है। उसके राग-द्वेष रूपी शुन्म श्रीर निशुम्म नामक दो शत्रु हैं। इन दोनों दुश्मनों को श्रमर राग-द्वेष से ही नष्ट करने का प्रयास किया जाय तो एक की जगह सहस्रों राग-द्रेष उत्पन्न हो जाते हैं। अतएव दया देवी इन्हें पी गई। उन्हें पी जाने से शुम्भ-निशुंभ रूप राग-द्वेष की चत्पत्ति बन्द हो गई ।

देवी पुराण की पूरी घटना में जो अलंकार है, उसका विऋ -षण करके, उस रूपक को सांगोपांग सममाने का समय नहीं है। श्रतएव यहाँ सिर्फ यही कहूँगा कि दया के समान दूसरी देवी नहीं है। जिस दिन दुनिया से दया उठ जायगी, उस दिन दुनिया

मृत्यु-धाम बन जायगी। माता श्रपने पुत्र का, सन्तान श्रपने माता-पिता का श्रीर एक श्रादमी दूसरे श्रादमी का रक्षण नहीं करेगा । परोपकार, पारस्परिक सहकार, क्षमा, सेवा आदि दिव्य भावनाएँ भूतल से उठ जाएँगी। इस प्रकार दया के श्राभाव में संसार की क्या स्थिति होगी, इस बात की करूपना ही दिल दहला देती है। पर ऐसा हो नहीं सकता। अगर संसार सदा-शाश्वत बना रहता है तो दवा का अस्तित्त्व सर्वथा मिट नहीं सकता। प्राणी मात्र के श्रान्तः करण में न्यूनाधिक मात्रा में उस देवी का निवास रहता है। सिंह ऋत्यन्त निर्दय और दिसक माना जाता है; फिर भी वह श्रपने कुटुम्ब के प्रति द्यालु ही होता है। उसके श्रान्त:करण के एक कोने में दया देवी की सीम्य मूर्त्ति विद्यमान है। वह घट-घट वासिनो है। हृद्य के पट खोलो श्रीर जरा सावधा ी से देखों तो तुन्हें ऋपना हृदय ही दया देवी का मंदिर दिखाई देगा और तुम उस देवी के दर्शन करके कृतार्थ हो सकोगे।

श्रीर द्या देवी क्या प्रस्यक्ष नहीं है ? उसके विषय में 'इस हाथ दे, उस हाथ लें भी कहावत पूर्ण रूप से चरितार्थ होती है। अन्तगड्-सूत्र में यही कहा है और अन्य शास्त्रों में भी यही बात कही है कि दया देवी का शरण प्रहण करने वाला कभी श्रापमानित नहीं होता। सुदर्शन सेठ दया का भक्त बन करके ही श्रर्जुन माली के सामने गया था। भगवान् अरिष्टनेमि ने भी श्रीकृष्ण महाराज से यही कहा था कि -

'हे कुष्णजी, श्राप उस पुरुष पर क्रोध न करें। उसने गज-

सुकुमार मुनि का कुछ भी श्रानिष्ट नहीं किया है। उसने उलटा **ब्नका उपकार किया है-उन्हें सहायता पहुँ चाई है।"** 

गीता में भी यही कहा है कि श्रत्यन्त श्रन्य दया घारण करने से भी प्राणी महायाप और महाभय से बच जाता है।

मेचकुमार ने हाथी के भव में खरगोश की दया की थी। अगर कोई श्रादमी बीस पहर तक श्रापकी सेवा करे तो श्राप उसे पश्चीस-पनास रुपये या बहुत उदारता दिखाएँगे तो सी रुपये दे देंगे। मगर मेघ हमार हायी ने दया देवी की सेवा की, तो देवी ने प्रसन्त होकर उसे तिर्थव्य सं मनुष्य बना दिया और फिर भगवान का अन्तःवासी बनाकर विजय नामक स्वर्ग तक पहेँचा दिया। यह है दया देवी की देन !

प्रश्न किया जा सकता है कि आपने द्या को देवी का रूप दिया है, देवी का वाहन सिंह है-सिंह पर देवी सवार होती है, तो दया देवी का वाहन क्या ? उत्तर यह है कि हमारी दया देवी भी सिंह पर श्रारूढ़ है। देखिये —

ज्ञानरूप तिह की असवारी,

तप-तिरञ्जूकां हाथ।

हाक-धाक करती दुइमन पर,

करे रिपू की घात रे ॥ उहा ।।।

द्या देवी ज्ञान-रूपी सिंह पर सवार होती है। ज्ञान-सिंह पर सवार होकर वह अज्ञान-विभिर का विनाश करती है। जैसे ६ दि.

सिंह निर्बेछ पशुओं को मार कर खा जाता है उसी प्रकार यह ज्ञान रूपी सिंह, श्रज्ञान से निर्वल हुई इन्द्रियों को अर्थात् इद्रियजन्य भोगोपभोग की लोलुपता को मार कर खा जाता है-लोलुपता का समृल विनाश कर देता है।

पुस्तकें पढ़ लेना श्रीर परीक्षा उत्तीर्ग कर लेना ही ज्ञान नहीं है। दया देवी की अनुपस्थिति में वह ज्ञान तो अज्ञान कहलाता है। इन्द्रियदमन करना ही सचा ज्ञान है। इन्द्रियदमन में ही ज्ञान की सार्थकता है। इनके बिना ज्ञान निरर्थक है-बोम है, जो उलटी परेशानी पैदा करके मनुष्य का शत्रु बन जाता है।

## पढमं नाणं तभो दया।

अर्थात पहले ज्ञान की त्र्यावश्यकता है, उसके पश्चात् ही दया देवी का ऋाविभीव होता है।

जैसे कहा गया है कि बिना सिंह के देवी ठहरे किस पर ? इसी तरह बिना ज्ञान के द्या कैसे हो सकती है ? दया के वास्तविक स्वरूप का भान ही न होगा तो उसकी यथावत आरा-धना कैसे संभव है १ आज दया को जो रूप दिया जाता है और जिस रूप में दया का पाल लेना माना जाता है, उसका एकमात्र कारण अज्ञान ही है। ज्ञान प्राप्त करोगे तो पता चलेगा कि सबी दया का स्वरूप क्या है ? अतएव मोह को हटाओ और सम्बक् ज्ञान प्राप्त करो ।

कई लोग जालस्य में ही दया माने बैठे हैं। शरीर से कास

न करना चौर ऐश-श्राराम में पड़े रहना, यही उनके लिए दया बन गई है। परन्तु ऐसा करने से आलस्य ने शरीर को घर बना लिया है। इसी आलस्य के कारण खियाँ घूमने लगती हैं, तब यह समका जाता है कि इन्हें भृत लग गया है या हिस्टीरिया रोग हो गया है।

मित्रो ! स्वयं त्रालस्य के वश होकर पड़े रहना श्रीर दूसरों से काम करा लेना दया नहीं है। दया करनी हो तो पहले ज्ञान सीखो। ज्ञान से ही दया होती है। दया देवी के दर्शन करना हो तो वह देखो, ज्ञान रूपी सिंह पर सवार है। अज्ञान से **इसके दर्शन न होंगे। जब तक श्रज्ञान विद्यमान है तब तक द्या** की परछांई पाना भी कठित है।

देवी के हाथ में त्रिशूल होता है, जिसके द्वारा वह अपने शत्रुत्रों का हनन करती है। इस दया-देवी के हाथ में क्या है ? इसका उत्तर यह है कि दया-देवी तप रूपी त्रिशुल को प्रहण किये हुए है। तप-त्रिशुल से दुश्मन सदा भयभीत रहते हैं। इसी त्रिश्र्ल के द्वारा वह श्रपने शत्रुश्रों का संहार करती है।

यहाँ शंका हो सकती है कि जो दया है वह वैरियों का नाश कैसे करती है ? क्या वह हिंसा करती है ? आगर वह हिंसा करती है तो फिर दया कैसी ?

जगत् का निरीचण करो तो सर्वत्र विरोध या प्रतिपक्षिता दृष्टिगोचर होती है। यहाँ एक का दूसरा दुश्मन है। प्रकाश का रात्रु कॅथेरा है और क्रेंथेरे का रात्रु प्रकारा है। ज्ञान का रात्र अज्ञान और अज्ञान का शत्रु ज्ञान है। इस प्रकार एक शक्ति

श्रपनी विरोधी शक्ति का संहार किया करती है। छोग यह समम् बैठते हैं कि विरोधी शक्ति का नाश करना भी हिंसा है। वास्तव में श्रात्मा या श्रात्मिक शक्तियों के विरोधी का नाश करना हिंसा नहीं है। श्रगर ऐसा होता तो श्रारहंत श्रथीत् श्रात्मिक शत्रुश्रों को नाश करने वाले महाधुरुष एवं भगवान् क्यों कहलाते ?

गीता में जो धर्म-चेत्र श्रीर कुरु-चेत्र कहे हैं वे भी दूसरे हा हैं। कु-कुरिसत, की रु-श्रर्थात् उत्पत्ति जहाँ होती है श्रर्थात् जिस स्थान पर बुराइयाँ उत्पन्न होती हैं वह कुरुन्नेत्र है। जहाँ धर्म की उत्पत्ति होती है वह धर्मचेत्र कहलाता है। इस प्रकार कर-चेत्र को धर्म चेत्र बनाने के लिए ही गीता का विस्तार है। गीता में, वास्तव में दैवी और श्राप्तुरी प्रकृति का युद्ध कराया गया है। परन्तु साधारण लोग हिंसा को हो लड़ाई सममते हैं। यहाँ धर्म सेत्र श्रीर कुरु सेत्र का जो अर्थ किया गया है, वह मेरी कल्पना का फल नहीं है, स्वयं गांधीजी ने श्रपने अनुवाद में यही अर्थ किया है।

तात्पर्य यह है कि संसार में एक दूसरे का शत्रु है। भूठ का शत्रु सस्य है, सस्य का शत्रु मूठ है। क्रंघ का शत्रु क्षमा भीर क्षमा का शत्रु कोध है। जब दया-देवी ज्ञान-सिंह पर आरूद होकर तप-त्रिशूल हथ में लेकर प्रकट होगी तब वह अपने विरोधी दल को कैम बचा रहने देगी ? अब प्रश्न यह है कि दया का विरोधी कीन है ? उत्तर यह है कि दया की विरोधिनी हिंसा, ज्ञान का विरोधी अज्ञान और तर का विरोधी इन्ट्रियभोग है। दया देवी इन्हीं की शत्रु है। जब वह ज्ञान-सिंह पर आरूढ़

होकर तप का त्रिशुल हाथ में लेकर युद्ध-द्वेत्र में आती है, तब उसके विरोधियों के झक्के छूट जाते हैं।

दया की यह शक्ति आज प्रत्यक्ष ही देख पड़ती है। जिनके हाथ में एक फूल की छड़ी भी नहीं है, उनसे विराद भौतिक शक्ति सं सम्पन्न सरकार भी क्यों काँपने लगी है ? सरकार के पास तोपें, तलवारें, बंदकें और मशीनगरें हैं, फिर भी अहिंमा के सामने सब वेकार क्यों हो गई हैं ? यह दया का ही श्रद्भुत प्रभाव है। गांधीजी विलायत गये हैं, पर क्या श्रपने साथ तोप या तलवार बाँध कर गये हैं ?

## 'नहीं।'

श्रीर जब वाइसराय कहीं जाते हैं तो रेलवे लाइन पर युलिस मेंडराती रहती है, ट्रेन पर ट्रेन छोड़ी जाती है कि लोगों को यह पता न चल सके कि वाइसराय साहब किस ट्रेन में चल रहे हैं। इस अन्तर का कारण क्या है १ यही कि गांधीजी के पास ऋहिंसा की श्रमोध शक्ति है और वाइसराय के पास वह शक्ति नहीं है। जो शस्त्र का प्रयोग करता है उसे शस्त्र का भय बना ही रहता है। इसके विपरीत जो शस्त्र रखता ही नहीं है-जो शस्त्रों द्वःरा दूसरों को भयभीत नहीं करता, शस्त्र उसे भयभीत नहीं कर सकते । इतना धी नहीं, जिसने शस्त्र-भय पर विजय प्राप्त कर ली है इसके सामने शस्त्र भोटे ( मौंथरे ) हो जाते हैं।

द्या-देव की सवारी का जैसा आलंकारिक वर्शन किया गया है वैसा ही उसके मुकुट और उसकी भुजाओं का भी है, पर उसे कहने के लिए अधिक समय अपेक्तित है। उसका वर्णन छोड़ कर यहाँ यही बताना है कि द्या-देवी का निवास-स्थान कहाँ है ?

छख कर दुःखी जन दीन जिसका हृदय है न पसीजता।
मुझ को रिझाना चाहता कैसे भला में शिझता ?
जिसके हृदय में है दया करता उसी पर मैं दया।
कर दूँ सुलभ उसको सभी सुख दूँ उसे मैं नित नया॥

दीन दुखी-जन को देखकर ही दिल में दया का च्द्रेक होता है। दया कहती है कि जहाँ कहीं दुखिया को देखो, वही मेरा मंदिर समक ला। दुखिया का मन हो मेरा मंदिर है। मैं ईट और चूने के कारागार में कैंद्र नहीं हूँ। जड़ पदार्थों में मेरा वास नहीं है। मैं जीते-जागते प्राशियों में निवास करती हूँ।

यूनान के सुप्रसिद्ध तस्व-वेत्ता ने ब्चइखाने में दया के दर्शन किये थे। श्रगर तुम भी दया-देवी के दर्शन करना चाहते हो वो ब्चइखाने में जाकर देखों, जहाँ श्रास्यन्त क्रूरता के साथ, पीड़ा से बिलखते हुए प्राणियों की गईन पर छुरियों चलाई जाती हैं। उन निस्सहाय और निरपराध प्राणियों का श्रात्तेनाद कलेजे में भाले की भाँति चुभता है। यद्यपि जिन्होंने अपना कलेजा फौलाद का बना लिया है उन पर उसका श्रसर नहीं होता, तथापि जिनका हृदय मांस-पिएड का है, वे उससे धर्रा उठते हैं। वहाँ दया साकार होकर प्रकट होती है। सर्वन्न विषादमयी करणा व्याप्त रहती है। वहाँ क करण दृश्य देख कर किस विवेकी का रोम-रोम न काँप उठेगा! श्रतएव जहाँ दया के दर्शन होते हैं वहाँ देखो। जहाँ देखने से दया दृष्टिगोचर नहीं होती, वहाँ नजर दी हाने से क्या लाभ है ?

जब आप ध्याख्यान सुनने श्राते हैं तब रास्ते में श्रगर कोई खूला—लॅंगड़ा, भूखा—प्यासा, दीन-दुबिया मिल जाय तो क्या होना चाहिए ?

'दया श्रानी चाहिए।'

मगर यदि कोई उसे देख कर भुँह मोड़ ले श्रीर यहाँ श्राकर उच्च स्वर से दया के भजन गावे तो क्या यह ठोक वहा जायगा ? 'नहीं।'

परमात्मा श्रीर दया का कहना है कि दुःखी को देखकर जिसका हृद्य न पसीजे, जिसके हृद्य में मृदुता या कोमलता न श्रावे, वह यदि सुके रिकाना चाहता है तो मैं कैसे रीक सकता हूँ १

मित्रो ! दया का दर्शन करना हो तो गरीब श्रीर दुःखी प्राणियों को देखो। देखो, न केवल नेत्रों से, वरन् हृदय से देखो। उनकी विपदा को ऋपनी ही विपदा समको श्रीर जैसे श्रपनी विपदा का निवारण करने के लिए चेष्टा करते हो वैसे ही उनकी विपदा निवारण करने के किए यस्नशील बनो ।

सना है कि अमेरिका का एक जज बग्धी में बैठा अदालत जा रहा था। मार्ग में उसने देखा कि एक सूत्र्यर कीचड़ में ऐसा फॅस गया है कि प्रयत्न करने पर भी वह निकल नहीं पाता है। सुअर की वेवशी देख कर जज गाड़ी से उतर पड़ा श्रीर सुश्रर के पास जाकर कीचड़ से उसका उद्घार कर दिया। जब सूअर बाहर निकल आया और भाग गया तब जज प्रसन्न होकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। सुऋर को निकालने में जज की पोशाक कीवड़ से भिड़ गई थी। कोचवान कहने लगा- 'हु जर श्रापने मुक्ते श्राहा क्यों नहीं दी ? आपकी सारी पोशाक खराब होगई है। सुअर को तो मैं ही निकाल देता। जज ने जवाब दिया-'इस कार्य से मुम्ने जो श्रान्तरिक श्रानन्द हुआ है, जो सारिवक सन्तोष हुआ है, वह तुम्हारे द्वारा कराने से क्या संभव हो सकता था ? भोजनजन्य श्रानन्द लाभ करने के लिए मनुष्य स्वयं खाता है, दूसरों को श्रपने बदले नहीं खिलाता तो फिर उस भानन्दप्रद कर्त्तव्य को मैं स्वयं न कर के दसरे से क्यों कराता ?

जज साहब बग्धी में बैठे श्रीर बग्धी श्रदालत की ओर अपसर हुई। अरास्त पहुँचने पर वहाँ के लोगों ने जन साहब की पोशाक देखी तो वे श्राश्चर्य-चिकत हो रहे। सोचने लगे--श्राज मामला क्या है ? जज साहब श्रीर इस भेष में ?

आखिर कोचवान ने सारी घटना सुनाई। उसे सुनकर सब लोगों के विस्मयका पार न रहा। लोग कहने लगे-इतना बड़ा श्रादमी सुश्रर को भी क में न देख मका! जो व्यक्ति न्यायासन पर बैठकर श्रापने करीव्य का पालन करने में कठार से कठोर बन सकता है, वही दूसरे क्षण फूल से भी कोमल होता है ! कवि ने ठीक ही कहा है--

> वजादि कठोराणि, मृदूनि कुसुमादिप । लोकोत्तराणां चेतांसि, को हि विज्ञातुमहीति ॥

अर्थात् असाधारण पुरुषों का चित्त वज्र से भी अधिक कठोर श्रीर फूल से भी अधिक कोमल होता है। उनके चित की थ।ह पाना बड़ा कठिन है।

सचमुच असाधारण पुरुष वही है जो अपने धर्म एवं कर्त्तव्य

का पालन करने में बज्ज से भी श्रिधिक कठोर बन जाता है। उसे संसार की कोई भी शक्ति धर्मपथ से या कर्त्तव्य मार्ग से च्युत नहीं कर सकती। वह लोक-लाज की भी परवाह नहीं करता और श्रगर वैसा करने से कोई तात्कालिक बाधा आती है तो उससे भी नहीं डरता। किन्तु जब किसी शाणी को विपदा में पड़ा हुआ पाता है तो उसका हृदय एक दम फूल-सा कोमल बन जाता है। दूसरे प्राणी के श्रान्तरिक संताप की श्राँच लगते ही उसका हृद्य नवनीत की भाँति पिघल जाता है।

जज साहब की द्या से सभी प्रभावित हुए। सभी लोग मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा करने लगे। अपनी प्रशंसा सुन कर जज साहव ने कहा-मैंने सृष्ट्रर का उद्घार नहीं किया है वरन् श्रपना उद्धार किया है। उस सूअर को कीचड़ में फँसा देखकर मेरे हृदय ने दुःख अनुभव किया। अगर मैं उसे यों ही फॅसा हुआ छोड़ आता तो मेरे दुःख का अंकुर नष्ट न होता, बल्कि वह अधिकाधिक बढ़ता चला जाता। वह सूच्रर निकल गया तो मेरे दिल से दुःख का कांटा निकल गया । मैं ऋष निश्शस्य हैं-निराकुल हैं।

जज की यह कैंकियत सुन कर लोग श्रधिक दंग हुए। लोग पैसं भर भलाई करते हैं तो सेर भर श्रहसान लादने को चेष्टा करते हैं और अपना बड़प्पन प्रकट करते नहीं अचाते। एक जज साहब हैं जो सूत्रार जैसे प्राणी पर उपकार करके भी अपने-श्रापको उपकृत समझते हैं। न किसी पर श्रहसान, न किसी किस्म की हींग !

यह दया है। यह धर्म है। यह कर्त्त व्य है। जो दूसरे को दुःखी देखकर उसके दुःख को श्राक्षीय भावना से प्रहण करता है और दूसरे के सुख में प्रसन्न होता है वही दयालु है, वही धर्मी है, वही कर्त्तव्यनिष्ठ है।

भाइयो ! श्रगर श्रापके श्रन्तःकरण में दया का वास होगा तो आप ऐसे बक्ष कदापि न पहनेंगे जिनकी बदौलत संसार में बेकारी श्रीर गरीबी बदती है। श्राप ऐसा भोजन कदापि न करेंगे जिससे श्रापके भाई-बन्दों को भूख के मारे तड़फ-तक्फ कर मरना पड़ता है। श्रापके प्रत्येक व्यवहार में गरीबों की मलाई का विचार होगा। आपके श्रन्तःकरण में निर्धनों के दुःखों के प्रति सदा संवेदना जागृत रहेगी। आप उनके प्रति सदैव सहानुभृतिमय होंगे। उनके सुख के लिये प्रयत्नशील होंगे। श्राप उनकी सहायता करेंगे, श्रीर उस सहायता के बदले उन पर श्रहसान का बोझा नहीं लादेंगे, वरन् उनका उपकार करके श्रपने आपको उपकृत समर्मेंगे।

भगवान् सुबुद्धिनाथ का जो राज्य मैंने बताया है वह राज्य अहिंसा की जड़ जमाकर, प्राग्गी मात्र को सुख पहुँचाने से हुभा है। अगर आप लोग भगवान् के राज्य का सुख श्रनुभव करना चाहते हैं—श्रगर त्राप उसमें हिम्सा लेना चाहते हैं, तो भगवान् द्वारा प्रतिपादित द्या की आराधना करो।

खामेमि सब्बे जीवा सब्बे जीवा खमंतु मे । मित्ती मे सब्बभूएसु, वेरं मज्झं ण केणइ ॥ श्रर्थात् मैं समस्त जीवों से क्षमा-याचना करता हूँ । सब्

जीव मेरे श्रपराध क्षमा करें। प्राशी मात्र पर मेरा मैत्री भाव है। मेरा किसी के प्रति वैर नहीं है।

इस भव्य भावना को जिह्ना से न बोलो, वरन् हृद्य से बोलो । इस भावना में जो उत्क्रष्ट भाव भरे हैं उन्हें हृदय में स्थान दो । प्राणी मात्र के प्रति मैत्री का भाव श्रनुभव करो श्रीर सबे मित्र की तरह व्यवहार करो।

द्वारिका नगरी में बूढ़ा ईंटें ले जा रहा था, तो इससे श्रीक्रष्ण का क्या बिगड़ता था ? उन्होंने यह क्यों नहीं समक लिया कि बूढ़ा श्रापने कर्मों का फल भोग रहा है श्रीर हम अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं ? जो तीन खंड के नाथ थे, समस्त यादव जिनकी आज्ञा शिरोधार्य करते थे जिनकी द्वारिका सोने की बनी थी, उन कृष्ण को देखने के लिए कितने राजा-महाराजा लालायित न रहते होंगे ? पर कृष्ण ने और किशी को न देख कर उस बूढ़े को देखा। द्वारिका में श्रीर काई दु:खी दिखता ही कहाँ, केवल वही दुः स्त्री दिखाई दिया। कृष्ण के दिख में दया नहीं होती तो वे उसकी ओर नजर ही क्यों दौड़ाते ?

कोई-कोई शास्त्र ईश्वर श्रौर जीव को मूलतः भिन्न-भिन्न कहते हैं। लेकिन महाभारत में लिखा है कि कृष्णजी ने बदरी-वन में कई जन्म तक तप किया है। कुष्णजी स्वयं कहते हैं कि --'हे अर्जुन ! मैंने श्रीर तूने साथ-साथ तप किया है।'

इससे यह सिद्ध है कि श्रात्मा अपने समस्त विकारों का जब तपस्या की आग में भरम कर देता है तब वह निर्विकार होकर अपने सहज स्वभाव में स्थित हो जाता है। संवर के द्वारा

नवीन कर्मों के आगमन रुक जाने पर और निर्जरा द्वारा पूर्व-कृत कभी का विनाश हो जाने पर आत्मा निष्कर्म बन जाता है। उस निष्कर्म अवस्था में अनन्त ज्ञान, अनन्त द्शीन, अनन्त सुख श्रीर अनन्त शक्ति का श्राविभीव हो जाता है। यही मोक्ष है। अतएव प्रत्येक श्रात्मा, परमात्मपद का श्रधिकारी है। अंगर श्राप तपस्या करके कर्मों का क्षय करेंगे तो अनन्त, श्रक्षय श्रीर भव्याबाध कल्याम के भागी होंगे।

महावीर भवन, देहली ता० १२-९-३१





## कल्याणी करुणा

## प्रार्थना

श्री दृद्रथ नृपति पिता, नन्दा थारी माय । रोम-रोम प्रभु मो भणी, शीतल नाम सुद्दाव ॥ जय० ॥

सभा में मैंने जो प्रार्थना बोली है, वह केवल मेरी नहीं है, किन्तु सभा में जितने व्यक्ति बैठे हैं, उन सभी की है। यह गर्थना समष्टि की श्रोर से की गई है।

ईश्वर की प्रार्थना में कितना बल है, यह बात वही जानता है जो प्रार्थना करता रहता है। श्रभी आप प्रार्थना के बल को भले ही न समक सकें, लेकिन निरन्तर प्रार्थना करते रहने से उसका बल मालूम हो जायगा। बालक जब श्रक्षराभ्यास आरंभ करता है तब उसे अक्षर का महत्व माख्य नहीं होता। धीरे-धीरे श्रभ्यास करके जब वह निष्णात बन जाता है तब अक्षर का महत्त्व भी समझने लगता है। इसी प्रकार सदा श्रद्धापूर्वक प्रार्थना करने वाला घोरे-घीरे प्रार्थना की अद्भुत शक्ति का अनुभव करने लगता है। उसे यह भी प्रतीत हो जाता है कि अपन्त में प्रार्थी और प्रार्थ्य अर्थात् प्रार्थना करने वाला और जिसकी प्रार्थना की जाती है वह दोनों एक हो जाते हैं। प्रार्थना जब प्रार्थी को प्रार्थ्य बना देती है, तब प्रार्थना की उपयोगिता नहीं रह जाती।

इस प्रार्थना में कहा गया है:--

जय जय जिन त्रिभुवन धनी, करुणानिधि करता', सेव्यां सुरतरु जेहवी, वांछित सुख दातार ॥

हे जगन्नाथ ! हे भूतनाथ ! हे प्रभो, तुम करुणा-निधि करतार हो । तुम करुणा के श्रक्षय कोष हो । हे नाथ ! तुम्हारी करुणा श्रपार है। चर्म-चक्क्षुश्रों से तुम्हारी करुणा का पार नहीं मिल सकता। जहाँ चर्म-चक्षु को तुम्हारी करुणा दृष्टिगोचर नहीं होती, वहाँ ज्ञनी-जन अपने दिन्य नेत्रों से तुम्हारी परम करुणा के विस्तार को देखते हैं।

भगवान् करुणानिधान किस प्रकार हैं, इस प्रश्न का समा-धान यह है कि जो इमारी रक्षा करे, हमें कल्याण का पथ बतावे च्चीर को स्वयं कल्याग्य-पथ पर चड कर उस पथ की आचर-सीयता सर्व-साधारण जनता के समक्ष सिद्ध कर दिखावे. वही करुणानिधान करलाता है। भगवान हमारे ज्ञान, दर्शन आदि

1 1: 7

भाव प्राणों के रक्षक हैं, सिद्धि-पथ के उपदेशक हैं श्रीर मुक्ति-मार्ग पर स्वयं श्रप्रसर होने के कारण उस मार्ग की आचरणीयता के समर्थक हैं। इसलिए भगवान् करुणानिधान हैं।

करुणा-निधान को करुणा निराली ही होती है। श्रगर कोई मनुष्य घोर कष्ट पहुँचा रहा है, यहाँ तक कि प्राणान्तक दग्रह दे रहा है, उस पर भी करुणानिधान की करुणा का प्रवाह अखग्रह रूप से प्रवाहित होता रहता है; ऐसा मनुष्य भी उसकी करुणा से वंचित नहीं होता। जिसकी करुणा का स्रोत इतना प्रवाह-शीछ होता है वही करुणानिधान पर का अधिकारी होता है।

करुणानिधान का।स्वरूप स्पष्ट करने के लिए एक कथा कहना अधिक उपयोगी होगा। गज्ञ सुकुमार मुनि का उल्लेख मैं पहले अयाख्यान में कर चुका हूँ। उसी का स्पष्टीकरण यहाँ किया जाता है।

वसुदेवजी रा नन्दन, नामे गजसुकुमाल ।

छो श्रति सुन्दर कछ।वंत वय वाल,
सुनि नेमजीरी वाणी छोड़यो मोह-जंजाल ॥

भिक्खुनी पहिया, गया मसाने महाकाल ।
देखी सोमल कोप्यो, मस्तक बांधी पाज ॥
खेराना खीरा सिर ठोका असराल ।
सुनि नजर न खण्डी मेटो मन नी झाल ॥
कटिन परीषो सहने मोक्ष गया, तत्काल ।
भावे करि वंदूं त्रिविधे त्रिविधे तिहुँकाल ॥

योदे-से शब्दों में उन परम करणानिधान की यह प्रार्थना है।

पहले बताया जा चुका है कि महारानी देवकी को पुत्र की इच्छा हुई श्रीर कृष्णजी ने देव की श्राराधना की । देव श्राया । कृष्याजी ने उससे श्रवना प्रयोजन कहा । देव ने कहा-- 'श्रापके छोटा भाई श्रवश्य होगा, परन्तु वह युवावस्था में पैर धरते ही मुनि-दीचा श्रंगीकार करके कल्याग-मार्ग का साधन करेगा।'

देव की बात सुन कर कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। वे मन ही मन सोचने लगे-- 'मनुष्य-जन्म की सार्थकता स्व-पर कन्यारा में है। स्व-पर का कल्याण निरपेक्ष साधु अवस्था धारण करने से ही होता है। विलासमय जीवन व्यतीत करके, विलास की गोद में ही मरना उस कीट के समान है, जो अश्चिम ही उत्पन्न होकर श्रन्त में श्रशुचि में ही मग्ता है। विलासितापूर्ण जीवन भारमा के लिए अहितकर तो है ही. साथ में संसार के समक्ष अवांछनीय आदर्श उपस्थित कर जाने से संसार के लिए भी अहितकर है। मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि मेरा लघु भ्राता संयमी बन कर जगन में एक स्पृह्णीय आदर्श उपस्थित कर जायगा श्रीर श्रपना भी कल्यागा करेगा। वह श्रपने आपको प्रकाशित करेगा श्रीर संस'र में भी प्रकाश की किरगों बिखेर जायगा ।

कृष्णजी घर लौट आये और माता देवकी से कहने लग-माताजी, आप विषाद न कीजिए। मेरा छोटा भाई जन्म लेगा और वह संसार को मोहित करने वाला होगा।

एक रात को देवकी ने स्वप्न में सिंह देखा। सिंह देखकर उसने गर्भ धारण किया और यथासमय पुत्र का प्रसव किया।

नवजात पुत्र श्रात्यन्त सुकुमार था — ऐसा सुकुमार जैसे गज का तालु हो या जैसे इन्द्रगोप (वीरबहूटी नामक कीड़ा) सुर्ख, कोमल श्रीर सुन्दर होता है, उसी प्रकार वह पुत्र भी श्रातुषम सुन्दर, सुकुमार और सुर्ख रंग का था। जो यादव वंश उस समय संसार में श्रद्धितीय था, जिसकी श्रद्धि श्राप्त थी, उस वंश में उत्पन्त होने वाले महाभाग्य-शाली पुत्र का जन्मोत्सव किस धूमधाम से न मनाया गया होगा ? जन्मोत्सव खूब खुले दिल से मनाया गया, मानों पहले के समस्त पुत्रों के जन्मोत्सव की कसर इसी समय पूरी की जा रही है। वास्तव में गजसुकुमार का जन्मोत्सव जिस श्रानन्द और उल्लास के साथ मनाया गया, वैसा उत्सव यादव वंश में किसी भी कुमार का नहीं मनाया गया। जन्मोत्सव के वर्णन करने के लिए समय नहीं है, श्रतएव संचेप में इतना ही कहना पर्णाप्त है कि गजसुकुमार का जन्मोत्सव संसार के उत्सवों में एक महत्वपूर्ण वस्तु थी।

नवजात शिशु का जन्मोत्सव मनाये जाने के पश्चात् उसका नामकरण किया गया। शिशु गज के तालु के समान मुकुमार था, श्रतः उसका नाम 'गजमुकुमार' रक्खा गया। गजमुकुमार कृष्ण, बलदेव श्रादि के श्रन्तः पुर का तथा सांब, प्रद्युन्न श्रादि समस्त याद्वों की श्राँखों का तारा बन गया। बालक अपनी स्वाभाविक हँसी से तथा श्रन्य बाल-चेष्टाश्रों से देवकी को श्रपूर्व श्रानन्द बहुँचाने लगा श्रीर यादवकुल में चहलपहल मचाने लगा। गजमुकुमार मानों प्रसन्नता की मूर्त्ति था, जो औरों को भी प्रसन्नता प्रदान करता रहता था। इस प्रकार आनन्दो-स्लास में गजमुकुमार का शैशवकाल समाप्त हुआ। शैशव की १० दि.

समाप्ति हो जाने पर उसे समस्त कलात्रों का शिक्षण दिया गया ।

श्राजकल पुत्र को जन्म देने की लालसाका तो पार नहीं है, पर उसमें उत्तम संस्कार डालने की श्रोर शायद ही किसी का ध्यान जाता है। लोग पुत्र पाकर ही अपने को धन्य मान बैठते हैं। पुत्र को जन्म देने से कितना महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व सिर पर आजाता है, यह कल्पना ही बहुतों को नहीं है। पुत्र को जन्म देकर उसे सुसंस्कृत न बनाना घोर नैतिक अपराध है। अगर कोई मॉं बाप अपने बालक की आँखों पर पट्टी बाँध दें तो आप उन्हें क्या कहेंगे ?

'निर्दयी।'

बालक में देखने की जो शक्ति है उसे रोक देना माता-पिता का धर्म नहीं है। इसके विपरीत, उसके नेत्र में अगर कोई रोग है -- विकार है, तो उसे दूर करना उनका कर्त्तव्य है।

यह बाह्य-चर्म-चक्षु की बात है। चर्म-चक्षु तो बालक के उत्पन्न होने के पश्चात् कुछ समय में श्राप ही खुल जाते हैं, पर इद्य के चक्षु इस तरह नहीं खुलते। हृदय के चक्षु खोलने के लिए सरसंस्कारों की श्रावश्यकता पड़ती है। बालकों को श्रच्छी शिक्षा देने से उनके जीवन का निर्माण होता है। शिक्षा के ं संबंध में भी बहुत विचार की त्रावश्यकता है। शिक्षा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से सम्बद्ध होनी चाहिए। जो शिचा इन चार पुरुषार्थों में से किसी का विरोध करती है वह जीवन को सर्वीगपूर्ण और सफल नहीं बना सकती। तात्पर्य यह कि अर्थ की शिक्षा ऐसी न हो जो काम और धर्म का विरोध करती हो या उन से निरपेक्ष हो। इसी प्रकार काम की शिक्षा अर्थ या धर्म आदि का विरोध करने वाली नहीं होनी चाहिए। धर्म की शिक्षा अर्थ और काम की विरोधिनी नहीं होनी चाहिए। परस्पर सापेक्ष भाव से धर्म, अर्थ और काम की शिक्षा शाप होने से मोक्ष सुलम होता है। कहा भी है—

परस्पराविरोधेन, त्रिवर्गी बदि सेव्यते । अनर्गळमदः सौल्यमपवर्गो झनुक्रमात् ॥

त्रर्थात् परस्पर-विरोध न करके-एक दूसरे से अनुस्यूत करके धर्म, अर्थ श्रीर काम रूप त्रिवर्ग का सेवन किया जाय तो निर्वाध सुख की प्राप्ति होती है श्रीर अनुकम से मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है।

शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए, इस विषय का अच्छा वर्णन महाभारत और किरात काव्य में मिलता है। आज उस शिक्षा को प्रचलित किया जाय तो जमाना ही पलट सकता है अग्नेर वही जमाना किर आ सकता है, जिसमें संसार सानन्द, शान्त, संतुष्ट और समृद्ध था तथा नैतिकता और धार्मिकता जीवन में ओतप्रोत थी। लेकिन आज वह शिचाविधि संस्कृत के महाकाव्यों में ही पड़ी है।

सारांश यह कि अर्थ, काम और धर्म—इन तीनों को साथ नेकर शिक्षा चलनी चाहिए। दो को मुला कर एक को ही सामने रखने से जीवन सम्पन्न नहीं बन सकता। धर्म-शिक्षा का होना अनिवार्थ है पर वह ऐसी न हो जिससे भूखों मरने का समय आ जाय और धर्म-शिक्षा के प्रति जनता में कुत्सा का भाव उत्पन्न हो जाय। धर्म, श्रन्याय-श्राचरण का विरोध करता है, लेकिन गृहस्थों के लिए न्याययुक्त आचरण से धनोपार्जन का निषेध नहीं करता। इसी प्रकार काम भी श्रर्थ श्रीर धर्म का विरोधी न हो, तथा अर्थ-धर्म श्रीर काम में बाधक नहीं होना चाहिए।

शिक्षा सम्बन्धी इस संक्षिप्त कथन में शिक्षा-नीति का मूल-भूत त्राधार समाविष्ट हो जाता है। इस त्राधार पर श्रगर शिक्षा की इमारत खड़ी की जाय तो जीवन सफल और सुख-मय बन जायगा।

गीता में एक जगह कहा है-

धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षम !

श्रर्थात्—हे श्रर्जुन! मैं वह काम हूँ जो धर्म से विरोध नहीं करता।

कुमार गजसुकुमार को ऐसी ही विद्या सिखाई गई। तद-नन्तर जब वे कुमारावस्था से युवावस्था में प्रवेश करने लगे तब उनके विवाह की तैयारी होने लगी।

इघर विवाह की तैयारी होने लगी और उधर द्वारिका नगरी के बाहर भगवान अरिष्टनेमि का परार्पण हुआ, मानों वे भी गजसुकुमार के लिए एक अलीकिक कन्या छाये हों। कृष्ण, वसु-देव आदि यादव गजसुकुमार का ऐसा विवाह करना चाहते थे जैसा अब तक किसी भी यादव-कुमार का न हुआ हो। किन्तु गजसुकुमार का यह विवाह नहीं होना था। उनका विवाह तो उस अलीकिक कन्या के साथ होना था जिसे स्वयं भगवान् अरिष्टनेमि लेकर पधारे हैं। जैसे अच्छे वर की बरात सभी अपने-अपने यहाँ बुलाना चाहते हैं, उसी प्रकार गजसुकुमार की बरात बुलाने के लिए भगवान् नेमिनाथ भी एक कन्या छाये हैं—ऐसी ही कुछ उपमा यहाँ बनती दिखाई देती है।

द्वारिका नगरी के बाहर भगवान का समवसरण है। उसमें भगवान शान्त-दान्त भाव से विराजमान हैं। श्रासपास के वातावरण में पवित्रता है। सर्वत्र सात्विकता का साम्राज्य है। सीन्य वायुमंडल में एक प्रकार का श्राह्माद है—उत्साह है, फिर भी गंभीरता है। श्रानेक भव्य जन श्राते हैं और भगवान के मुख-चन्द्र से झरने वाले अमृत का पान करके कृतार्थ होते हैं।

महापुरुष ही महापुरुष की चाहना करते हैं। वही महापुरुष की महत्ता जानते हैं। बहुमूल्य रत्न लाने वाले का महत्व जीहरी ही जान सकता है। जो प्रामीण मूल्यवान् रत्न की कद्र नहीं जानते वे उस रत्न को लाने वाले की क्या कद्र कर सकेंगे ? एक किन ने कहा है—

वे न बहाँ नागर बड़े, जेहि आदर तव आब । फूल्यो अनफूल्यो भयो, गवई गाँव गुळाब ॥

श्रधीत्—नगर में-विवेकी पुरुषों में —गुनाब के पानी का भी श्रादर होता है परन्तु मूर्खों के गाँव में फूले हुए गुलाब की भी कह कीन करदा है ! वे तो कांटेदार पौधा समम कर उसे काट फेंकेंगे । इसी बात को हृष्टि में रखकर किव कहता है —हे गुलाब ! यहाँ वे बढ़े नागरिक नहीं हैं जो तेरे पानी की भो कह करते हैं। यहाँ तो तेरा फूलना भी न फूलने के ही समान है।

तात्पर्य यह है कि जो जिसके गुणों को जानता है वही उसका आदर करता है। जिसे जिसके गुर्शों का पता नहीं, वह उसका आदर करने के बदले निरादर ही कर बैठता है।

> न वेति यो यस्य गुणप्रकर्ष, स तं सदा निन्दति नात्र चित्रम् । यथा किराती करिकुम्भजातान्, मुक्तान् परित्यज्य विभक्ति गुञ्जाम ॥

अर्थात्—जो जिसके गुण की विशेषता से अनिभन्न है, वह सदा उसकी निन्दा करता है तो इसमें क्या श्राश्चर्य है ? भीलनी, गज-मुक्ता को छोड़ कर गुंजाफत (चिरमी) को ही अपना श्राभ्ष्या बनाती है।

जैसे भीलनी के व्यवहार से गजमुक्ता का मृल्य या महस्व धट नहीं जाता, उसी प्रकार महापुरुष का आदर न करने से ही महापुरुष की महत्ता कम नहीं हो जाती। जो महापुरुष के गुखों से श्रानभिज्ञ है, वह भले ही उनका श्रादर न करे, पर गुगाज जन तो उन्हें श्रपनी सिर-श्रॉखों पर लेते हैं।

श्रीकृष्ण भारतीय साहित्य में महापुरुष माने गये हैं। वे सदा मुनियों का सम्मान करते थे। महाभारत में लिखा है कि कृष्णाजी युधिष्ठिर के पैरों पड़ते थे ऋौर युधिष्ठिर उन के सिर थर हाथ फेर कर उन्हें प्रेमपूर्वक आशीर्वाद देते थे। इस प्रकार भारत की प्रत्येक साहित्य-शाखा में से यह स्पष्ट है कि कुष्णजी मुनियों का श्रीर सन्जन पुरुषों का खूब श्रादर करते थे।

भगवान् श्ररिष्टनेमि के पधारने का वृत्तान्त जब श्रीकृष्णजी को माल्यम हुश्रा तो उनकी प्रसन्नता का पारावार न रहा । भग-बान् अरिष्टनेमि का श्रादर करने तथा उन्हें वन्दना करने के लिए, भक्ति के श्रावेश में वे भगवान् के सन्मुख जाने को तैयार हुए। कृष्णजी जाने की तैयारी में ही थे कि गजसुकुमार भी अच्यानक वहाँ श्रा पहुँचे। गजसुकुमार ने कृष्णजी को तैयार होते देखकर पूछा—'भैया, आज कहाँ जाने की वैयारी है ? यह बाजे क्यों बज रहे हैं ? सेना किस लिए सनाई जा रही है ?'

हिरणगमेषी देव ने कृष्णजी को पहले ही बता दिया था कि गजसुकुमार युवावस्था में पैर धरते ही सुनि हो जाएँगे। फिर भी उन्होंने भगवान् के श्रागमन का वृत्तान्त गजसुकुमार से गुप्त रखना उचित न सममा। उन्होंने यह नहीं सोचा कि कहीं भग-वान् के दर्शन करके यह मुनि न बन जाय, इसलिए इसे भग-वान् का श्रागमन का हाल बताना ठीक नहीं है। श्रीकृष्ण साधुत्व को उत्कृष्ट सममते थे। गीता से भी इसका समर्थन होता है। फिर तो जो जिस टिष्ट से किसी प्रथ को देखता है उसे उसमें वही दिखाई देने लगता है।

गजसुकुमार की बात का 'उत्तर देते हुए कृष्ण ने कहा— 'भाई, नगरी के बाहर भगवान् ऋरिष्टनेमि का पदार्पण हुआ है; उन्हीं की वन्दना और सेवा के लिए जाने की तैयारी है । आज द्वारिका का सीमाग्य जागा है तो उसका स्वागत करना ही चाहिए।'

गजसुकुमार-- 'मैं समझता था ऋाप ही संसार में सर्वश्रेष्ठ हैं, ऋाप ही सब से बड़े हैं; लेकिन आप भी उन्हें वन्दना करते हैं। ऋगर वे भगवान् इतने महान् हैं तो मैं भी उन्हें बन्दना करने चलुँगा। आप श्राज्ञा दें तो मैं भी तैयार हो लं।'

श्रीकृष्ण ने कहा-- 'श्रच्छी बात है, तुम भी चलो।' श्रीकृष्णाजी श्रीर गजसुकुमारजी एक ही हाथी पर सवार हुए । दोनों पर चमर ढोरे जाने लगे ऋौर छत्र तान दिया गया । इस प्रकार राजोचित वैभव के साथ, श्रीकृष्णाजी भगवान के दर्शनार्थ नगरी के बीचों बीच होकर रवाना हुए।

कुष्णजी गजसुकुमार की युवावस्था का विचार करके उनके विवाह सम्बन्धी मंसूबे बाँध रहे थे। नगर के मध्य भाग में उनका हाथी अपनी गंभीर गति से चला जा रहा था। इसी समय सोमल नामक ब्राह्मण की, जिसकी पत्नी का नाम सोमश्री था, कन्यां सोमा श्रपने राजमार्ग पर क्रीडांगण में गेंद खेल रही थी। सोमा क्या रूप में, क्या गुण में श्रीर क्या उम्र में -- इतनी चपयुक्त श्रीर उत्कृष्ट कन्या थी कि कृष्णजी की नजर उस पर उहर गई।

जिस पर कृष्णाजी की नजर ठहर जाय, उसकी सुन्दरता कितनी अधिक होगी ? 'बड़ा' हीरा वह है जिसे जीहरी बड़ा कहे। कोइनूर हीरे के नाम का अर्थ है-प्रकाश का पहाड़। यह नाम कोहनूर ने श्रपने-श्राप नहीं रख लिया है, किन्तु परीक्षकों ने उसकी परीक्षा करके, गुण की व्स्कुव्यता के कारण उसे यह नाम दिया है। श्रीकृष्णजी इस कन्या के सुयोग्य परीक्षक थे। उन्होंने उसे सुयोग्य समका श्रीर सोचा-यह गजसुकुमार की सह-धर्मिणी बनने योग्य है --सभी प्रकार से यह सम्बन्ध उपयुक्त होगा।

कृष्णजी ने अपने एक आदमी को बुलाया और सोमा की ओर संकेत करके कहा—'देखो, यह कन्या किसकी है ? जिसको कन्या हो उससे गजसुकुमार के लिए मेरी आर से इसकी याचना करो। यदि इसके माता-पिता मेरी याचना स्वीकार करें और कन्या दें, तो इसे ले जाकर मेरे कुँवारे अन्तः पुर में पहुँचा देना।'

प्राचीन काल में महिलावर्ग किस दृष्टि से देखा जाता था, यह बात कृष्ण के कथन से स्पष्ट हो जाती है। इस समय भी श्राजकल की तरह को को 'पॉव की जूती' समका जाता होता, तो कृष्ण उसके लिए याचक न बनते। जिन के पैरों पर संसार का वैभव छोटता था, वे कृष्ण एक सामान्य घर की लड़की के लिए प्रार्थी बने, यही घटना स्त्री-समाज का गौरव सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है।

कुष्णजी की इस याचना से एक बात और प्रकट होती है। वह यह कि उस समय आजकल की भाँ ति जाति-पाँ ति का भेद-भाष नहीं था। कृष्णजी को याचना करते समय यह पता नहीं था कि वह कन्या किसकी है—किस जाति की या किस वर्ण की है ? उन्होंने यह जानने की आवश्यकता भी नहीं समझी फिर भी सिर्फ कन्या को देखकर और उसे योग्य जानकर उसकी याचना की है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आजकल के समान प्रगाद जातीय बंधन उस समय नहीं था। हाँ, वर्ण व्यवस्था उस समय भी थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र का विभाग विद्यमान था, किन्तु इस विभाग के कारण अहंकार था अभिमान नहीं था। वर्ण व्यवस्था के आधार पर स्त्र का अनाहर नहीं किया जाता था। नीच समसे जाने वाले वर्ण में भी यदि कन्या था

वर रक्ष होता तो उसे बिना किसी संकोच के, आदर के साथ चक्रवर्त्ती भी अपना लेता था।

श्राज श्रमली वर्ण-व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो चुकी है श्रीर उसके स्थान पर श्रनिगनती जातियाँ-उपजातियाँ दिखाई पड़ती हैं। श्रब तो ब्राह्मण-ब्राह्मण, क्षत्रिय-क्षत्रिय, वैश्य-वैश्य श्रीर शृद्ध-शृद्ध भी एक नहीं हैं। शृद्धों में भी एक जाति का शृद्ध, दूसरी जाति के शृद्ध को स्पर्श करना पाप सममता है। न जाने श्रस्प-श्यता कहाँ से श्रीर कैमे चल पड़ी है, जिसने भारतीय जनसमाज की एकता को छिन्न-भिन्न कर दिया और जो भागतवर्ष के विकास में बड़ी बाधा बनी हुई है। इससे समाज का उत्थान कठिन हो गया है श्रीर श्रव लोग श्रस्पृश्यता को भी धर्म का श्रंग मान रहे हैं। तात्पर्य यह है कि जैसे आजकल जातियों के नाम पर संकीर्ण दल मीजृद हैं श्रीर उनके कारण व्यापक भावना उत्पन्न नहीं होने पाती, वैसे दल वस समय नहीं थे। श्रतएव विवाह श्रादि कार्यों में जातीय भेदभाव बाधक नहीं बनता था। वर्ण थे, पर सभी वर्णों में परस्पर विवाह-सम्बन्ध होता था।

यदि यह कहा जाय कि कृष्णजी राजा थे, श्रतएव उनका इस प्रकार का संबंध करना श्रनुचित नहीं सममा जा सकता, पर सर्व सामान्य जन ऐसा करते थे, इसका क्या प्रमाण है ? इसका उत्तर प्राचीन संस्कृत साहित्य में यत्र-तत्र सर्वत्र बिखरा कहा है। विवर्ण विवाह, श्रनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह श्रादि के सैकड़ों उदाहरण मिळते हैं। यही नहीं, इन विवाहों का स्मृतिकारों ने विधान भी किया है।

पालित श्रावक था। वह पिहुएड नामक नगर के लिए समुद्र पार गया था श्रीर वहाँ से कन्या व्याह कर लाया था। पालित वैश्य था पर उस कन्या का क्या पता कि वह किस जाति की थी ? इससे भी यही विदित होता है कि पहले जाति का ऐसा वंधन नहीं था।

हाँ, जाति-बन्धन न मान कर—जाति का उत्कर्ष करने वाले श्रीर वास्तविक गौरव बदाने वाले नियमों का उल्लंघन करके उच्छुंखल बन जाना एक बात है श्रीर जातीय स्वतंत्रता होना दूसरी बात है।

पालित की विदेशीय पत्नी से उत्पन्न हुन्या समुद्रपाल नामक पुत्र भी श्रावक हुन्या ऋौर दीक्षा लेकर ऋन्त में मुक्त हुन्या।

जैनधर्म संकीर्ण धर्म नहीं है। वह श्रपनी विशालता के कारण समस्त धर्मों का सम्राट्बनने योग्य धर्म है। मगर उस धर्म के मर्म को सममने श्रीर श्रावरण में लाने वालों की कभी है। धर्म धर्मारमा के बिना प्रस्यक्ष नहीं होता। श्रगर जैनधर्म के श्रनुयायिश्रों में वह विशालता श्राजाय तो जैनधर्म एक कोने में उपेक्षणीय की तरह न पड़ा रहे और संसार को आदर्श बना दे।

कृष्णजी का भेजा हुन्या प्रतिनिधि सोमल के पास पहुँचा। उसने कृष्णजी की याचना सोमल के सन्मुख रखदी। सोमल बहुत प्रसन्न हुन्या। भला रस्त के कटोरे में कीन भीख न देना चाहेगा? गजसुकुमार जैसा वर और श्रीकृष्ण जैसा याचक मिले तो कीन अभागा ऐसा होगा जो अपनी कन्या देना स्वीकार न करे! सोमल ने प्रसन्नता के साथ अपनी कन्या देदी। बह

कुष्ण के आदेशानुसार कृष्ण के कुँवारे अन्तःपुर में भेज दी गई।

कुँवारे अन्तःपुर में भेज दंने से पता चलता है कि अभी गजसुकुमार के विवाह में देर है। विवाह होने से पहले, कन्या राजधराने के योग्य हो जाय, ऐसी शिक्षा देने के लिए प्राचीन काल में कन्या को अक्सर कुँवारे श्रान्तःपुर में रखा जाता था। जैसे दीरे को शाग पर चढ़ाकर उसकी कान्ति बढ़ाई जाती है, उसी प्रकार कन्या भी योग्यता बढ़ाने के उद्देश्य से उसे कुँवारे अन्तःपुर में रख कर उपयोगी शिक्षा दी जाती थी।

इस स्रोर महाराज श्रीकृष्ण ग जसुकुमार के साथ भगवान् न्त्ररिष्टनेमि के पास आये। जब भगवान् का समवसरस छन्निकट श्राया तो वे हाथी से नीचे उतर पड़े और गजसुकुमार को श्रागे करके भगवान की सेवा में उपस्थित हुए। यथाविधि वन्दना करके श्रीकृष्णजी नीचे त्रासन पर बैठे । भगवान् के मुख-कमल से दिच्य वाणी प्र≉ट हुई। उसे अवण करके श्रीकृष्ण श्रपना जीवन धन्य श्रीर कृतार्थ मानने लगे । उनके श्रानन्द का ठिकाना न रहा।

पानी सब जगह एकसा होता है, परन्तु रससे रस वैसा ही उत्पन्न होता है जैसा बीज हो । भगवान् की प्रशान्त दिव्यध्वनि स्रुन कर न जाने किसने क्या सोचा होगा, पर गजसुकुमार सो<mark>चने</mark> क्रो-'यह मानव-जीवन सचमुच ही ऐसा है जैसा भगवान् ने कहा है। यह बड़ी-बड़ी कठिनाइयों के प्रश्चात् प्राप्त हुआ है। नरक, तिर्यव्य आदि गतियों में, नाना योनियों में चिरकाल पर्यन्त भटकते के बाद अत्यन्त पुराय के योग से इसकी उपलब्धि हुई है। फिर यह चिरस्थायी नहीं है। जल के बुलबुल के समान क्षण-मंगुर है। एक बार इसका अन्त होजाने पर फिर कीन जाने कब इसकी प्राप्त होगी ? इसे प्राप्त किये बिना संसार के दुःखों से छुटकारा नहीं मिल सकता। इस स्थिति में क्या यह उचित है कि इस अपनमील रत्न को यों ही फैंक दिया जाय ? विषयभोगों में इसे व्यय करना क्या विवेकशीलता होगी ?

> बहु पुष्य केरा पुंजधी, श्रुभ देह मानवनी मल्यो, तो ये अरे भवचक्रनी आँटो नहीं एके टल्यो ॥ लक्ष्मी अने अधिकार वधतां शुं वध्युं ते तो कहो। श्रु कुटुम्ध के परिवार थी वधवापणुं ए न वि प्रहो ॥ बधवा पणुं संसारनुं नरदेह ने हारी जवो। एनो विचार नहीं अहो हो ! एक पल तमने अहो ॥

भगवान की श्रमोध दिव्य ध्विन से क्या निकला था, यह तो नहीं मालूम, लेकिन उसके परिणाम से कुछ पता चलता है। जो शरीर तीर्थ कर का है वहीं शरीर हमाग भी है। किस पुण्ययोग से, किस शुभ दशा से मनुष्य-जन्म की यह सामग्री हमें प्राप्त हुई है ? विचार करो तो मालूम होगा कि मनुष्य-जन्म की इस सामग्री का बदला रत्नों से भी नहीं हो सकता। हीरा यदि बहुत मूल्यवान होगा तो पाँच या दम हजार रुपये रत्ती का होगा; लेकिन श्रांखों का प्रकाश यदि कोई खरीदना चाहे तो किस भाव मिलेगा ? क्या श्राप लोगों ने एक श्रण भर भी इस पर विचार किया है ? तुम कंकर-पत्थर की कोमत करते हो, तो तुम्हारी कीमत कीन करे, इस बात का विचार करो।

जीभ मांस का पिएड ही तो है, पर उसे अगर कोई खरीदना चाहे सो आप बेच सकेंगे ? और किस भाव पर बेच सकेंगे ? वास्तव में मनुष्य-शरीर का एक-एक अवयव ही इतना अधिक कीमती है कि संसार के समस्त वैभव के बदले भी उसे नहीं दिया जा सकता। लेकिन खेद है कि ऐसा अम्रूच्य मनुष्य शरीर पालेने पर भी मनुष्य भव-बंधन को काटने का पूर्ण प्रयास नहीं करते—संसार-भ्रमण का समूल विनाश नहीं करते। यह शरीर पालेने पर भी यदि संसार-वृद्धि की, तो इसके नष्ट हो जाने पर क्या प्रयोजन सिद्ध होगा ? अनमोळ मानव शरीर को विषय-भोग भोगने में व्यतीत करना हीरे को पत्थर के लिए व्यय करने के समान है। लक्ष्मी की वृद्धि हुई या अधिकार बढ़ गया तो क्या बढ़ा ? इनकी वृद्धि से न तो आयु की वृद्धि होती है और न दो के बदले चार आँखें बन जाती हैं। इस प्रकार संसार बढ़ने से कस्याण की किष्टिचत भी वृद्धि नहीं होती।

भगवान् ने उपदेश में कहा—देखो, तुम्हारे शरीर के ही समान मेरा शरीर है। विचार करो, मैं राजीमती को छोड़ कर इस कार्य में क्यों लगा हूँ ? मैं जिस पथ पर चल रहा हूँ, उसी पथ पर चल कर अनन्त आत्माओं ने अपना कस्याण किया है और उसी पथ पर चलने से तुम्हारा कल्याण हो सकता है। अतएव हे भव्य जनो, आओ, अपने कस्याण के मार्ग पर चलो।

भगवान् का दिन्योपदेश जब समाप्त हो गया श्रीर सब श्रोता भगवान् को विनयपूर्वक वन्द्रना करके चल दिये, तब भी गजसुकुमार वहीं बैठे रहे। कृष्णाजी भी उठे श्रीर श्रन्यत्र चले गये। उन्होंने भी गजसुकुमार से चलने को न कहा। महापुरुष के पास किसी को ले जाना तो उचित है पर ले जाने के बाद उसकी इच्छा के विरुद्ध उठा कर उसे ले आना उचित नहीं सममा जाता। इसी नियम का खयाल करके श्री कृष्णाजी ने गजस्कुमार से उठ चलने के लिए नहीं कहा।

अस समय गज मुकु मार किसी दूसरी दुनिया में चक्कर छगा रहे थे। वे सोच रहे थे—'भैया श्रीकृष्ण जी मेरा विवाह करना चाहते हैं लेकिन भगवान् ने मिनाथ ने अपना विवाह क्यों नहीं कराया ? जिस परम प्रयोजन की सिद्धि के लिये भगवान् ने विवाह करना अस्वीकार कर दिया, उसी के लिए मुक्ते भी विवाह का स्थाग क्यों नहीं कर देना चाहिए ? भगवान् समुद्रविजयजी के पुत्र हैं और मैं वसुदेव का पुत्र हूँ। दोनों एक ही कुल में उत्पन्न हुए हैं। विवाह में कोई तथ्य होता, तो भगवान् क्यों न करते ? भगवान् का उपदेश उचित ही है कि यह शरीर विवाह करके भोगोपभोग भोगने के लिए नहीं है किन्तु ऐसा कल्याण करने के छिए है जिसमें अकल्याण का अंश मात्र भी न हो और जिसके पश्चात् अकल्याण की 'भावना तक न रहे।'

इस प्रकार मन ही मन सोच कर गजसुकुमार भगवान् के समज्ञ खड़े होकर कहने लगे—'भगवन् ! मैं माता-पिता से आज्ञा लेकर आपसे दीक्षा प्रहण कहँगा—श्रापके चरण-शरसा में आऊँगा।'

भगवान् पूर्ण वीतराग थे। उनके श्रन्तर में किसी प्रकार की स्पृहा शेष नहीं रही थी। अतएव शिष्य के रूप में राजकुमार को पा लेने की उन्हें लेकमात्र भी उत्सुकता न थी। उन्होंने उसी गंभीर गिरा से कहा-'देवानुप्रिय! जिस प्रकार तुम्हें सुख हो, वही करो।

संसार में कई लोग ऐसे होते हैं जो दीक्षा लेने वाले को घसीट कर, बलात्कार से या प्रलोभनों से सार में ही रखते हैं: तब कोई ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो संसार से विमुख करके उत्कृष्ट अवस्था में पहुँचा देते हैं।

गजसुकुमार भगवान् के पास से विदा होकर देवकी के पास श्राय । महारानी देवकी न गजसुकुमार को प्रेमपूर्वक पुचकारते हुए कहा-- 'बेटा! आज अब तक कहाँ रहे ?'

गजसुकुमार—'माताजी, मैं भगवान् नेमिनाथ के दर्शन करने गवा था।

देवरी- 'श्रच्छा किया जो भगवान के दर्शन किये। श्राज तेरे नेत्र सार्थक हो गये।'

गज०-- 'भगवान् का उपदेश सुनकर सुमे बड़ी प्रसन्नता हुई है। मुक्त पर उपदेश का खूब प्रभाव हुआ है। भगवान से मुक्ते अनुपम प्रेम हो गया है। मैंने भगवान को प्रशाम क्या किया, मानों अपना सर्वस्व उनके चग्गों पर निछावर कर दिया है।'

देवकी-'वत्स ! तू भगवान् का भक्त निकला, अतएव मेरा तुमे जन्म देना, नहलाना-धुलाना श्रीर पालन-पोषण करना, सब सार्थक हुआ।'

महारानी देवकी के इस उत्तर से गजधुकुमार समक गये कि माता ने त्रव तक मेरा त्राभिप्राय नह समका। तब स्पष्ट कहने के उद्देश्य से गजसुकुमार बोले-'माताजी, मेरी इच्छा है

कि त्रगर श्राप त्राज्ञा दें तो मैं भगवान् से मुनि-दीक्षा प्रहण कर संसार का त्याग कर त्रात्मा का शाश्वत श्रेय-साधन कहाँ।

देवकी, गजसुकुमार का कथन सुन कर गंभीर विचार में हुव गई। उन्होंने सोचा-'गजसुकुमार ने भगवान् से दीक्षा लेने का निश्चय कर लिया है तो इस निश्चय का बदलना सरल नहीं है। श्रव यह दीक्षा रुक न सकेगी। इस प्रकार विचार करने श्रीर पुत्रवियोग की कल्पना से देवकी को मुच्छी आ गई। तदनन्तर जब देवकी होश में आई तो कहने लगी - 'वरस ! तू मेरा इकलौता पुत्र है। यों तो मैंने तुमा सहित आठ पुत्रों को जन्म दिया है, परन्तु तुमा अफेले को ही पुत्र रूप से लालन-पालन करने का अवसर मुक्ते मिल सका है। इस दृष्टि से तू ही मेरा एक भात्र पुत्र है। तू ही मेरा प्राणाधार है। मेरे जीवन का तू ही सहारा है। मैं यह कैसे सहन कर सकती हूँ कि तूचढ़ती जवानी में साधु बन कर संस्नार के सुखों से सर्वथा विमुख हो जाय ? बेटा ! जब हम यह पर्याय त्याग कर परलोक की श्रोर प्रयाण करें तब तू भले ही दीक्षा अंगीकार कर लेना। तब तक तू मुक्तभोगी भी हो जायगा। मैं इस समय दीक्षित होने की श्राज्ञा नहीं दे सकती।'

गजसुकुमार-'माता ! आपका कथन सत्य है। आपके असाधारण एवं लोकोत्तर वाश्सल्य का पात्र होने का सौभाग्य सुके प्राप्त है। मगर मेरी एक बात सुन लीजिए। श्राप वीर-माता हैं। आप कायरों की माता नहीं हैं। मैं पूछता हूँ--हमारे राज्य पर कोई शत्रु श्राक्रमण कर दे और प्रजा को खुट कर उसकी

सुख-शान्ति का संहार करने लगे तो उस समय श्रापका कर्त व्य क्या होगा ? इस समय मैं श्रापकी सम्मति लेने आऊँ तो श्राप क्या सम्मति देंगी १ क्या श्राप यह कहेंगी कि, ना बेटा, शत्रु के सामने मत जाना । श्राप यह आदेश दे सकेंगी कि -- तू मुक्ते अस्यन्त इष्ट, प्रिय श्रीर कान्त है। तु बाहर मत निकलना। राज्य उजद्वा है तो उजदे, तूघर ही में छिपा रह ! मैं जानता हुँ श्राप ऐसा कदापि नहीं कह सकतीं। उस समय श्रापका श्रादेश यही होगा कि-जाश्रो बेटा, शत्रु का संहार करो, वीरता-पूर्वक राज्य की रक्षा करो । तुमने मेरे स्तनों का दूध पिया है, इस दूध को लजाना मत। श्राप यही कहेंगी या चढ़ती जवानी देख कर मुम्ते अपने अन्तःपुर में छिपा रक्खेंगी। श्रापका धर्म उस समय क्या होगा ?

सत्याप्रइ-संप्राम में ऐसा ही हुन्ना था। जिनके एक पुत्र था बह भी उस संप्राम में कृद पड़ा था। और वह संप्राम कैसा था-जिसमें मरना धर्म और मारना ऋधर्म समका जावा था ! मर्दों की बात छोड़िए। श्रवला कहलाने वाली श्रनेक बहिनें, जिनके पेट में बालक था, शक्ति की साकार प्रतिमा बन कर उस संप्राम में खुम पड़ी थीं। उन बहिनों ने संप्राम में भाग लेकर, शान्ति श्रीर श्रद्धेष भाव से मार-पीट सहन की और श्रनेकों ने कारागार में ही पुत्र का प्रसव किया। सारांश यह है कि जिसमें जान है, जो विजयी जीवन का धनी है, वह श्रपने कर्ताव्य के श्रागे अपनी श्रवस्था का विचार नहीं करता । उसे श्रापने एकाकीयन की पर-बाह नहीं होती।

देवकी-'वरस ! तुमने जो प्रश्न किया है उसके उत्तर में तो

यही कहना होगा कि अगर ऐसा अवसर उपस्थित हो जाय तो में तुम्हें कर्त्तव्य के पालन के लिए, देश का संकट टालने के लिए, शूरवीर योद्धा की भाँति शत्रु के सन्मुख जाने की और डट कर युद्ध करने की ही आज्ञा दूंगी। ऐसे अवसर पर वीर-प्रसिवनी माता कभी कायरता का उपदेश नहीं दे सकती और न अपने बालक को कायर होने दे सकती है। पर यहाँ कौन-सा शत्रु आ गया है, जिससे युद्ध करने की समस्या उठे ?'

गजसुकुमार—'वीर माता का यही धर्म है। मैं श्रापसे इसी उत्तर की श्राशा रखता था। माताजी, मेरे सन्मुख शत्रु उपस्थित है। वह मुफ्ने पकड़ने श्रीर परास्त करने के लिए सतत प्रयस्न कर रहा है। वह चर्म-चक्षु से दिखाई नहीं देता, परन्तु भगवान् श्रारिष्टनेमि के वचनों से उसका प्रत्यक्ष हुआ है। अनन्त जन्म-मरण के चक्कर में डालने वाला वह काल-शत्रु है। वह मुक्ने वहड़ने के लिए मृत्यु ह्वपी पाश लेकर घूम रहा है।'

मित्रो ! क्या भाषसे बड़े, श्रापकी सहरा वय वाले श्रीर आपसे छोटी उम्र के लोगों का प्रतिदिन मरण नहीं हो रहा है ?

'श्रवश्य-हमेशा मरण होता रहता है।'

गजसुकुमार कहते हैं—'माशाजी, उसके त्राने का कुछ भरोसा नहीं है। न जाने कब वह आ धमकेगा और जीवन को निश्रोष कर जायगा। श्रगर मैं इसी भाँति प्रमत्त दशा में रहूँगा तो वह किसी भी क्षण श्राकर सुमे ले जायगा। श्रतएव मैं ऐसा उपाय करना चाहता हूँ कि उस शत्रु से खुल कर युद्ध कर सकूं श्रीर अन्त में मेरी विजय हो। माता, श्रव तू ही बता, सुमे क्या करना चाहिए ? तेरा निर्णय ही मेरा संकल्प होगा। तेरी श्राज्ञा के बिना मैं एक इस भी इधर-उधर न धराँगा।

देवकी वीर-माता थी । चिकिक मोह के पश्चात उसका विवेक जागृत हो गया । उसने कहा- 'वत्स ! तू धन्य है । तू ने यदि दृद्ध संकल्प कर लिया है तो उसमें बाधा हालना उचित नहीं है । लेकिन में यह श्रवश्य चाहती हूँ कि कम से कम एक दिन के छिए भी तुम्ते राजा के रूप में देख लेती । बेटा, माता की ममता को माता ही समक सकती है।

देवकी की बात सुनकर गजसुकुमार ने हाँ तो नहीं भरी, पर भीत रह गये। उनके भीत को अर्ध-स्वीकृति का लच्च्या समम कर श्रीकृष्णजी ने गजसुकुमार को द्वारिका का राजा बना दिया।

एक दिन के िए हो सही, पर राजा बना देने के अपनेक कारण थे। प्रथम तो यह कि, कोई यह न संचे कि गजसुकुमार को राजा बनने की हवस थी। वह पूरी न हो सकी, तो साधु बन गये। दूसरा कारण यह कि इससे उनके वैराग्य की परीक्षा हो गई। कच्चा वैराग्य होता तो राज्य पाते ही कपूर की भौति उड़ जाता । तीसरा कारण यह है कि ऐसा करने से श्रीकृष्ण का बन्धु-वारसस्य प्रश्ट होगया। उनके लिए भाई बड़ा है, राज्य नहीं। इस प्रकार अनेक कारणों से गजसुकुमार को द्वारिकाधीश पद पर प्रतिष्ठित कर दिया गया ।

जिस राज्य-वैभव के लिए भूतल पर अनेकानेक विकराल युद्ध हो चुके श्रीर होते रहते हैं, जिसकी प्राप्ति के लिए लोग रक्त की सरिताएँ बहाते हैं, जिस राज्य-श्री को श्रपनान के लिए भाई

श्रापने भाई का गला काटते नहीं िक कता उसी विशाल राज्य-श्री का तृण की तरह त्याग देना हैंसी-खेल नहीं है। श्रीकृष्ण ने श्रसन्नता पूर्वक राज्य का, त्याग करके गजसुकुमार के वैराग्य की परीक्षा ही नहीं की है, वरन उन्होंने श्रपनी उदारता, श्रपने श्रातृस्नेह और श्रपने कौशल की परीक्षा भी दी है श्रीर उसमें वे सफलता के साथ उत्तीर्ण हुए हैं।

गजसुकुमार को राजसिंहासन पर आरूढ़ करके श्रीकृष्णजी ने कहा—'भाई! श्रव श्रीर क्या इच्छा है, सो स्पष्ट कहो। तत्काल उसकी पूर्त्त की जायगी'

गजसुकमार ने कहा-

यह हुक्म हमारा. दीक्षा लेने की तैयारी करो ॥ तीन लाख सोनैया गिणने, श्रीमण्डार से लाओ । एक लाख नाई को देक । उसको शीघ्र हुलाओ ॥ दोय बाख का ओघा पातरा, कुरयापन से लाओ।

बस, राजा की हैसियत से मेरा यही हुक्म है कि भंडार में से तीन लाख स्वर्ण-मोहरें निकाली जाएँ। उनमें से दो लाख मोहरें देकर, कुत्रिक श्रापण से श्रोधा और पात्र मँगवाए जाएँ श्रीर पक लाख मोहरें देकर नाई को बुलवा लिया जाय।

सचे वैरागी की यह पहचान है। जिसके ऋन्तः करण में, रग-रग में विरक्ति रम गई होगी वह अपने लिए हाथी, घोड़ा, पालकी ऋदि सामगी कदापि न चाहेगा। उसे तो उन्हीं उपकरणों की दरकार होगी, जो संयम की साधना में सहायक होते हैं।

ग ज सुकुमार बोले — 'मुक्ते और किसी वस्तु की आवश्य-

कता नहीं है। सिर्फ श्रोघा, पात्र मंगवा दीजिए श्रीर मुंहन के लिए नाई बुलवा दीजिए।

गजसुकुमार की बात सुनकर श्रीकृष्ण और देवकी ने मली भौति समम लिया कि अब इनके हृदय में से ममता चली गई और समता आ गई है। राज्य का प्रलोभन कारगर नहीं हो सकता। इस स्थिति में वही करना उपयुक्त है जिससे इनका करवाण हो, इन्हें शान्तिलाभ हो।

श्रीकृष्णजी ने गजसुकमार की दीक्षा की तैयारी आरंभ की। जिनके लौकिक विवाह की तैयारी थी, उनके छोकोत्तर विवाह की तैयारी होने लगी।

जिसने जैनधर्म के रहस्य को सममने वाले से किसी तुच्छ वस्तु के त्याग के लिए कहना पड़े तो समम्मना चाहिए कि अभी तक उसने धर्म का सचा रहस्य नहीं समम्म पाया है। मित्रो ! सोचो तो सही, त्राप किसके शिष्य हैं ? श्राप जिसके शिष्य हैं इन्होंने तो संसार का त्याग कर दिया श्रीर श्रापसे धिक्कार देने योग्य वस्तुएँ भी छोड़ते नहीं बनतीं ? अगर घर का धन नहीं त्याग सकते तो दूधरे के धन का अपहरण करना तो त्याग दी ! इतना भी नहीं बनता तो, कम से कम मीछ के इन पाप-मय वस्त्रों को तो त्याग सकते हो ! गजसुकुमार का चरित्र तुम्हें क्या सिखा रहा है? इस परम पवित्र चरित्र पर विचार करके अपना कर्त्तव्य स्थिर करो-गंभीरता से मनन करो।

गजसुकुमार की दीक्षा का उत्सव मनाया जाने लगा। सक चित होकर घटनाक्रम को देखने लगे।

गज मुक्त मारजी का बरघोड़ा द्वारिका नगरी में चला। द्वारिका की प्रजा उनके दर्शन के लिए उलट पड़ी और सब ने एक स्वर से कहा—'धन्य हैं गज सुकुमारजी, जो ऐसी महान् ऋदि का त्याग कर सुनिधर्म में दीक्षित हो रहे हैं। इनका जीवन सार्थक है—इतार्थ है!

श्राखिर गजसुकुमार सब के साथ भगवान श्रीश्रिरष्टिनेमि की सेवा में उपस्थित हुए। गजसुकुमार को श्रागे करके वसुदेव श्रीर देवकी भगवान नेमिनाथ के पास गये। देवकी की श्राँखें श्राँसू टपका रहीं थीं उसने भगवान से विनम्र स्वर में कहा—'प्रभो! मेरा यह पुत्र गजसुकुमार पूरा गज ही है। अभी इस की जवानी भी पूरी नहीं आई है। हमने न माल्म क्या-क्या काशाएँ इससे बॉध रक्सी थीं। न जाने कितने मनोरथ इसके सहारे स्टक रहे थे। वे सब आज भंग हो गये हैं। श्रापकी दिव्यवाणी के प्रभाव से प्रभावित होकर श्राज यह मुनिधर्म में दीक्षित होना चाहता है। श्रतएव हम श्रापको पुत्र की भिक्षा देते हैं। श्राप कुपापूर्वक इसे स्वीकार की जिए।

भगवान् से इस प्रकार प्रार्थना करके देवकी ने गजसुकुमार से कहा—वत्स, यत्न श्रीर रद्योग करते रहना । जिस प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए उद्यत हुए हो उसमें श्रालस्य न करना । यद्यपि तेरे विरह को सहन करना श्रात्यन्त कठिन है, फिर भी तू जिस परम मंगलमय धर्म की श्राराधना करने के लिए उद्योग-शीं होरहा है उसमें विष्न हालना भी उत्तित नहीं है । श्रव हम तुमे दीक्षित होने की श्राङ्मा देते हैं । मगर साथ ही यह भी कहती हूँ कि ऐसा पुरुषार्थ करना जिससे हमें छोड़कर दूसरे माता-पिता न बनाने पड़ें। ऐसा मत करना कि कोई दूसरी जननी तुन्हें गर्भ में धारण करे अर्थात् पुनर्जन्म का अवसर न आने देना । इसी भव में श्रनन्त, अक्षय श्रीर श्रव्याबाध सुख-स्वरूप मुक्ति प्राप्त करने की चेष्टा करना।'

देवकी की शिक्षा के उत्तर में गजसुकुमार ने कहा-'श्रापका आशीर्वाद सुक्ते फले। मैं वही प्रयत्न करूँगा, जैसा श्रापका ऋादेश है।

तत्पश्चात् गजसुकुमारजी ने भगवान् से मुनिधर्म की दीक्षा ली। सब यादव द्वारिका नगरी को लौट गये।

नवदोक्षित गजसुकुमार को एकान्त में बैठे-बैठे विचार श्राया-'क्या मैं इस शरीर में बना ही रहूँगा ? अगर यह शरीर नष्ट होगा ही तो क्या मुक्ते पुनर्जन्म लेकर नया शरीर धारण करना पदेगा ? मैं वीर यदुवंश में पैदा हुआ हूँ । मुक्ते ऐसे कर्त्तव्य करना चाहिए कि शीघ ही मेरा प्रयोजन पूर्ण हो जाय। मुक्ते जन्म-भरण के चक्र से छूट कर इसी भव में मोच प्राप्त कर लेना चाहिए।

इस प्रकार विचार कर गजसुकुमार मुनि ने भगवान के समीप जाकर प्रार्थना की-

> भरज करत जन देखत ऐसे, सुनिये श्री जिनराय । किस्ला कायम तुरत हुवे मुझ ऐसे राह बताय ॥ द्वादशमी परिमा करने का हुवम दिया फरमायजी। धन आप जिनेश्वर परम दयाछ कृपाल हो ॥

हे प्रभो! मुक्ते उपाय बतलाइए जिससे जल्दी ही आत्मा का कल्याण हो। अब मुक्ते एक क्षण भर इस शरीर में रहना नहीं सुहाता।

गजसुकुमार मुनि की प्रार्थना के उत्तर में भगवान् अरिष्टनेमि ने भिक्षु की बारहवीं प्रतिमा को तत्काल मुक्ति-लाभ का
उपाय बतला दिया। यह प्रतिमा एक प्रकार की विशिष्ट तपस्या
है। इसकी आराधना के लिए रमशान में जाकर, ध्यान धारण
करके खड़ा रहना पड़ता है। उस समय कोई देव, मनुष्य या
तिर्यव्य आकर कष्ट देता है तब निश्चल, निर्भय भाव से उसे
सहन करना होता है। इतना ही नहीं, कष्ट पहुँचाने वाल प्राणी
पर लेशमात्र भी क्रोध का भाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए, वरन्
उसे तपस्या में सहायक मान कर मित्र समझना चाहिए। इस
प्रकार समभाव का जब परम प्रकर्ष हो जा । तब शीघ ही
सिद्धि की प्राप्ति होती है।

गजसुकुमार मुनि बोले—'भगवान् ! आप अत्यन्त दयाछ हैं। मैं भिक्षु की इस प्रतिमा की आराधना करना चाहता हूँ। कुपा कर मुक्ते आज्ञा दीजिए।'

गजसुकुमार श्रास्यन्त सुकुमार हैं, राजकुमार हैं श्रीर श्रामी श्रामी दीक्षित हुए हैं। उनकी उम्र श्रामी बहुत थोड़ी है। इस परिस्थित में गजसुकुमार की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन भगवान् ने उनहें बारहवीं प्रतिमा की श्राराधना का उपदेश दिया! यह भगवान् की दया है या निर्देशता ? इस प्रश्न पर थोड़ा-सा विचार कर लेना श्रामांगिक नहीं है। श्रागर आज्ञा

दी थी तो श्रान्य साधुत्रों को उनके साथ न भेज कर उन्हें एकाकी ही क्यों भेज दिया ? इसका कारण क्या है ?

मित्रो ! भगवान् नेमिथान लोकोत्तर ज्ञानी थे । उन्हें मुनि गजसुकुमार की स्थित का भली भाँति परिज्ञान था। सम्पूर्ण मविष्य उनके ज्ञान में वर्तमान की तरह मलकता था। इसलिए बन्होंने गजसुकुमार मुनि की इच्छा पर प्रतिबंध न लगाते हुए उनकी इच्छा के अनुसार बारहवीं प्रतिमा के आराधना की श्राज्ञा दे दी। इसमें गजसुकुमार का परम कल्याए था। जिस महत्तम प्रयोजन की सिद्धि के छिए दीक्षित हुए थे, उसकी सिद्धिः का यही एक मात्र उपाय था। तब भगवान् इस मंगलमय श्रतुष्ठान में कैसे बाधा डाडते ? गजसुकुमार के प्रति भगवान की यही परम करुणा थी, दिव्य दया थी।

करपना की जिए, श्रापके किसी पुत्र को कोई रोग हो गया है। आप जानते श्रीर मानते हैं कि इसका शीव ही प्रतीकार करना चाहिए, श्रन्यथा रोग भयंकर श्रवस्था में आ जायगा । आपको यह भी मालूम है कि अमुक चिकित्सक इस रोग को समृल नष्ट कर सकता है परन्तु पुत्र को नश्तर लगाना पड़ेगा या उसका श्रॉपरेशन करना होगा मगर ऐसा करने से वह नीरोग अवस्य हो जायगा। तब आप अपने पुत्र को चिकित्सक के पास श्रारोग्य लाभ के लिए भेजेंगे या नहीं ?

ऋवश्य, भेजेंगे !

आपका यह कार्य ऋपने पुत्र पर द्या करना होगा याः दुः ख में फेँसाना होगा?

'द्या होगी!'

इसी प्रकार भगवान् अध्यिनेमि को गजसुकुमार सुनि के पूर्वभव, भविष्य श्रादि सभी कुछ का परिपूर्ण ज्ञान था। उन्हें विदित था कि इस मुनि की कितनी आयु शेष है, इसका भविष्य क्या है और उसका फल क्या होगा ? इसी कारण भगवान् ने गजसुकुमार सुनि को इमशान में जाकर बारहवीं प्रतिमा की आज्ञा दे दी। यह भगवान् की निर्देयता नहीं किन्तु पूर्ण क्या हो थो।

भगवान की आज्ञा मिलते ही मुनिवर गजसुकुमार श्मशान की श्रीर चल पड़े। वहाँ पहुँच कर उन्होंने अपनी नासिका पर दृष्टि स्थिर की श्रीर निश्चल होकर खड़े रहे।

सामान्यतया भिक्षु की बारहवीं प्रतिमा की श्राराधना वहीं मुनि कर सकता है जिसने कम से कम बीस वर्ष पर्यन्त संयम का पालन किया हो, नीनें पूर्व की तीसरी श्राचार-वस्तु का झान हो श्रीर जिसकी उम्र कम से कम उनतीस वर्ष की हो । ऐसा मुनि ही इस प्रतिमा की श्राराधना का श्रिधकारी माना जाता है। मगर धन्य है गजसुकुमार मुनिराज, जिन्हें दीक्षित हुए दो-चार घड़ी भी व्यतीत नहीं होने पायीं, जा श्रपनी माता के हाथ का ही श्राहार किये हुए हैं, जिन्होंने मुनि के पात्र का पानी भी प्रहण नहीं किया है, फिर भी जिन्होंने वह समुन्तत दशा प्राप्त की, जिसे सैकड़ों वर्षों पर्यन्त संयम पाछने वाला प्रस्थेक मुनि भी प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे श्राहर्श महापुरुष जगत् में विरले ही हो सकते हैं।

यद्यपि त्रिशिष्टज्ञानी भगवान को यह विदित था कि मुनिराज गजसुकुमार पर सोमल द्वारा उपसर्ग किया जायगा, फिर भी उन्होंने उन्हें ऋकेले ही भेज दिया । उनके साथ किसी दूसरे मुनि को नहीं भेजा । इसका एक मात्र कारण यही था कि भगवान् जानते थे कि यह मुनि आज ही मुक्ति प्राप्त करने वाले हैं।

संध्या का समय था। सोमल ब्राह्मण होम के निमित्त लकड़ी लोने जंगल गया था। उसे विदित है कि मेरी कन्या सोमा कृष्णजी के कुंवारे अन्तःपुर में पहुँच गई है और उसका गअसुकुमार शीघ्र ही शिणिष्रहण करेंगे। संयोगवश सोमल उसी रमशान में जा पहुँचा जहाँ मुनिराज गजसुकुमार ध्यानाक्द खड़े थे। गजसुकुमार मुनि को माघु के वेष में ध्यानावस्थित देख सोमल के आश्चर्य का पार न रहा। वह सोचने लगा—'में यह क्या देख रहा हूँ! कुमार गजसुकुमार और रमशान भूमि में, साधु का वेष धारण किये हुए! यह कुमार क्या विशाल गज्य त्याग कर साधु बन गया है ? इसकी मूढ़ता का क्या ठिकाना है! धिक्कार है इस अप्राध्य-प्रार्थी को, धिक्कार है इस प्रप्य-हीन को! इसने मुक्ते चौपट कर दिया। मेरी कन्या का घोर अपमान किया! इसे इस अपमान का बदला चलाऊँगा! आज ही इस परलोक में न पहुँचाया तो मेरा नाम सोमल नहीं!

मित्रों ! भवितव्य की गति को सावधान होकर देखो ! सोमल के श्रन्य:करण में यह प्रेरणा कहाँ से उत्पन्न हुई ? सोमल क्यों इस प्रकार के उद्गार निकाल रहा है ? उसके इतने उप कोप और भीषण संकल्प का वास्तिवक कारण क्या है ? वास्तव में सोमल जो कुछ विचार रहा है, उसके मुख से जो उद्गार निकल रहे हैं वे सब गजमुकुमार के कल्याण के लिए ही। वह गजमुकुमार की भलाई का निमित्त बन रहा है। ज्ञानी-जन, जो वस्तु के वास्तविक स्वरूप के ज्ञाता हैं, ऐसे व्यक्ति पर क्रोध नहीं करते। होनहार की प्रधलता का विचार कर के साम्यभाव के अवलम्बन से अपने अन्त:करण को स्थिर रखते हैं।

भगर कोई घोबी स्वयं परिश्रम करके, श्रपनी गांठ का साबुन लगाकर श्रापसे बदले में कुछ भी न लेकर श्रापके वस्त्र स्वच्छ कर दे तो श्राप उस पर प्रसन्न होंगे या क्रोध करेंगे ?

'प्रसन्न होंगे!'

सोमल ब्राह्मण, गजसुकुमार मुनिराज का आपकी दृष्टि में भले ही श्रानिष्ट कर रहा हो परन्तु भगवान् नेमिनाथ की दृष्टि में उनका मैळ घो रहा है। ऐसी श्रवस्था में गजसुकुमार मुनि या भगवान् नेमिनाथ उस पर क्रोध क्यों करेंगे ? वह तो इष्टिसिद्धि में निमित्त बन रहा है।

सोमल का क्रोध नहीं दबा । वह प्रचएड रूप घारण करता गया । उसने पास के सरोवर से गीछी मिट्टी निकाली श्रीर गज-सुकुमार के माथे पर पाली बांध डाली । इसके बाद शमशान भूमि से लाल-छाल जलते हुए श्रंगार लाकर मुनि के मस्तक पर रख दिये।

मित्रो ! मुँह से कथा कह देना सरल है, पर विचार कीजिए उस समय गजसुकुमार को कैसा अनुभव हुआ होगा ? उनके कोमल मस्तक की क्या दशा हुई होगी ? किन्तु धन्य हैं मुनिबर गजसुकुमार, जिन्होंने उफ् तक न किया। यही नहीं, वे विचारने लगे—'धन्य हैं भगवान नेमिनाथ, जिन्होंने अनुपम द्या करके मुक्ते आत्महित की साधना का यह सुश्रवसर दिया!' इस प्रकार विचार कर उन्होंने अपने साम्य-भाव रूपी दिव्य जल से जलते हुए अंगारों को भी शीतल बना लिया!

यहाँ यह कहा जा सकता है कि सस्य के प्रभाव से अग्नि
शीतल हो जाती है, शक्त मौंथरे बन जाते हैं और विष अमृत के
रूप में परिणाम हो जाता है। यह सत्य गजसुकुमार मुनि के विषय
में चरितार्थ क्यों नहीं हुआ। ? इसका समाधान यह है कि सस्य
सदा सस्य ही रहता है। वह कभी श्रसत्य नहीं बन सकता।
श्रार गजसुकुमार चाहते तो अग्नि क्षण भर में शीतल बन जाती।
मगर उनकी भावना क्या थी, इसका विचार करो। गजसुकुमार
मुनि श्रार जीवित रहना चाहते तो श्राप्त की क्या मजाल थी कि
उन्हें जला सके। तप के प्रभाव से अभिभूत होकर वह पानीपानी बन जाती। किन्तु मुनिवर गजसुकुमार ऐसा नहीं चाहते थे।
उनकी इच्छा शीघ से शीघ मोक्ष जाने की थो। वे श्रपावन शरीर
में कैंद नहीं रहना चाहते थे और इसी उद्देश्य से भगवान की
श्राज्ञा लेकर वहाँ श्राये थे।

जिनका मस्तक जल रहा है वे तो यह कहते नहीं कि दुनिया से धर्म उठ गया—मेरी कोई सहायता करने नहीं श्राया; श्रन्यथा क्यों मेरा मस्तक जलता । फिर भी दूसरे लोग बीच ही में कूद बड़ते हैं श्रीर कहने लगते हैं—धर्म में कुछ भी सामर्थ्य नहीं है ! यह तो वैसी ही बात है कि राम ने सीता को श्रिम में प्रवेश करने की आज्ञा दी, द्रोपदी को पाएडवों ने जुए में हारा श्रीर दमयन्ती को राजा नल ने जंगल में छोड़ दिया फिर भी सीता, द्रौपदी श्रीर दमयन्ती ने श्रपने पित को कार्य को श्रेष्ठ समका श्रीर दूसरे लोगों ने उनके कार्य की भरपेट बुराई की!

गजसुकुमार मुनि की घटना सुनकर हम श्राश्चर्य करने लगते हैं। हम सोचते हैं—इतनी भीषण वेदना कोई कैसे सहन कर सकता है! माथे पर अंगार रक्खे हों श्रीर मुनि तपस्या में लीन हों, यह कैसी भयंकर कल्पना है! परन्तु हमारी यह श्रमंभावना, श्रपनी निर्वलता को प्रकट करती है। हमने शरीर श्रीर आत्मा के प्रति अभेद को भावना स्थिर करली है। हमारे श्रन्तः करण में देहाध्यास प्रवल रूप से विद्यमान है। हम शरीर को ही श्रात्मा मान कैर विकल हो जाते हैं! परन्तु जिन्होंने परमहंस की वृत्ति स्वीकार करके, स्व-पर भेद विज्ञान का आश्रय लेकर, श्रपनी श्रात्मा को शरीर से सर्वया पृथक् कर लिया है—जो शरीर को भिन्न श्रीर श्रात्मा को भिन्न श्रनुभव करने लगते हैं, उन्हें इस प्रकार की शारीरिक वेदना तिनक भी विचलित नहीं कर सकती। वे सोचते हैं—शरीर के भस्म हो जाने पर भी मेरा क्या बिगड़ता है ? में चिदानन्दमय हूँ, मुक्ते श्रिप्न का स्पर्श भी नहीं हो सकता।

जब आपका ध्यान दूसरी श्रोर होता है वो मामूली-सी चोट का श्रापको पता नहीं चलता। बालक को खेल में खासी चोट लग जाती है पर वह खेल में तल्लीन होने से उस समय बोट का किंचित भी अनुभव नहीं करता। इसी प्रकार मुनि की आत्मा-नुभूति इतनी अप्र होती है-आध्यात्मिक ध्यान में ऐसी निश्च-लता होती है कि शरीर की ऋोर उनका ध्यान ही नहीं जाता। इस दशा में हम जिसे भीषण उपसर्ग समभते हैं वह उपसर्ग उनके लिए साधारण-सी वस्तु हो जाता है। दुःख एक प्रकार का प्रति-कूल संवेदन है। वह अपने आप में कुछ भी नहीं है। जिस घटना को प्रतिकृल रूप में अनुभव किया जाता है वही घटना दुःख बन जाती है। अगर उस पर ध्यान ही न दिया जाय अध्यवा उसे प्रतिकृल संवेदन न किया जाय तो दुःख की वेदना नहीं हो सकती। यही कारण है कि एक ही घटना, विभिन्न मानसिक स्थितियों में, विभिन्न प्रभाव उत्पन्न करती है। गाली कभी प्रतिकूल संवेदन के कारण दुःख उत्पन्न करती है श्रीर वही गाली ससराक में, भिय जनों के मुख से निकलने पर अनुकूल संवेदना के कारण सुख रूप हो जाती है। इससे यह स्पष्ट है कि दु:ख या सुख पहुँचाने की शक्ति गाली में नहीं है--श्रगर ऐसा होता तो वह सदा दुःख ही पहुँचाती या सदा सुख ही प्रदान करती। मगर ऐसा होता नहीं है। अतएव यह स्पष्ट है कि गाली को सुख रूप या दुःख रूप में डालने वाला सांचा दूसरा है। वह सांचा त्रात्मा के अधीन है। वहीं संवेदना का सांचा है। साधारण जनता को त्र्यतिशय भीषण प्रतीत होने वाली घटना को भी मुनिराज अपनी संवेदना के सांचे में ढाल कर सुख रूप पारणत कर लेते हैं। यही कारण है कि गजधुकुमार मुनि मस्तक जलते पर भी दु:ख की श्रतुभृति से बचे रहे।

गजमुकुमार मुनि ने शुक्रम्यान की लेश्या जगाई स्त्रीर उससे

उनमें अनन्त लिब्ध प्रकट हो गई। इस प्रकार शुक्रध्यान में अव-स्थित होकर, पाँच लघु अक्षरों ( ऋ, इ, च, ऋ, लू ) के उच्चारण में जितना समय लगता है उतने समय की श्रायु भोग कर, सिद्धि को प्राप्त हुए।देवों ने श्राकर उनका अंतिम संस्कार किया श्रीर श्रपने मस्तक पर उनकी चरणरज लगा कर ऋतार्थता का श्रनुमव किया। मित्रो ! मैं आपसे पूछता हूँ कि श्राप किसके पुजारी हैं ?

'संयम के !'

संयम, तप, क्षमा श्रादि सद्गुण धारण करने वालों के तथा जिन्होंने ऐसे विकटतर प्रसंग उपस्थित होने पर भी अपना ध्यान भंग न होने दिया, ऐसे महापुरुषों के श्राप पुजारी हैं। इनके पुजारी हो कर के भीयदि श्रापका यह विचार हो कि—धर्म मांगलिक कहलाता है पर सचमुच ही यदि धर्म मंगलमय होता तो गजसुकुमार मुनि का घात क्यों होता; तो समझना चाहिए कि अभी श्रापके विश्वास में कभी है। श्रव तक श्रापके अन्तः-करण में परिपूर्ण और जागृत श्रद्धा का आविर्भाव नहीं हुआ है। वास्तव में घात वह है जिसके पश्चात् पुनर्जन्म धारण करना पड़े श्रीर पुनः पुनः जन्म-मरण का शिकार होना पड़े। गजसुकुमार के माथे की श्राग ठंडी हो जाती तो श्राज उनके नाम से ही हम सब का मस्तक न मुक जाता और न इतनी जल्दी उन्हें सिद्धि-लाभ हुशा होता।

इघर गनसुकुमार निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं, श्रशरीर श्रवस्था धारण कर लोक के अप्रभाग पर विराजमान हैं; उधर महारानी देवकी मजसुकुमार के विषय में सोच रही हैं—'फूल की ढंडी १२ दि. जिसके शरीर में चुभ जाती थी वह श्रितशय सुकुमार गजसुकुमार भाज भूमि पर कैसे सोया होगा ? कीन जाने उसे नींद आई होगी या नहीं ?' पर इस चिन्ता में भी सान्त्वना का कारण था। वह यह कि गजसुकुमार भगवान अरिष्ठनेमि के चरण शरण में गवा है। उसे कष्ट किस बात का हो सकता है ? देवकी ने इसी चधेक्तुन में जागते-जागते रात व्यतीत की।

भिन्नो! गज सुकुमारजी ने जो कुछ किया उससे उन्हें सुक्ति प्राप्त हुई। इमारी भीर आपकी यह शक्ति नहीं है कि इम या आप ऑगारे सहन कर सकें। लेकिन एक वस्तु ऐसे आदर्श की है जिसे इम सभी कर सकते हैं—

> बाद इम करते हैं जी, उन सरपुरुषों की बात। अक्टियान ने ईंट उठ ई, हारिका दरम्यान, इस पुरुष की दया जो कीनी, ज्ञास्तर में बयान। याद हम करते हैं जी०॥

श्रीकृष्णजी के ईंट उठाने का वृत्तान्त मैं पहले कह चुका हूँ। जैसे एक डाक्टर नाड़ी देखने गया। उसने सब की नाड़ी देखी, परन्तु किसी को रोग नहीं था; इससे उसने कुछ न देखा। एक को उसने रोगी पाया, श्रतएव उसी को देखा। इसी प्रकार कृष्णजी ने भी एक वृद्ध को ही देखा, क्योंकि दूसरे लोग दुखी नहीं थे। श्रीकृष्ण सिर्फ भगवान के दर्शन करने नहीं जाते हैं किन्तु सब का दु:ख दूर करे जाते हैं। उन्होंने जिसे देखा बहु जर्जीरवकाय वृद्ध था।

जिसकी भोर देख कर सब लोग घृणा के साथ भाँख फेर

लेते थे, श्रीर जिससे थादे-टेदे बोलते थे, ऐसे यूदे को कृष्णाजी ने देखा । कृष्णाजी ने सुखी श्रीर समृद्ध जनों को न देख कर उस जीर्ण-तन दुर्वेख युद्ध की श्रोर दृष्टि हाली। वह जरा की साक्षात मूर्ति था। अपने कॉपते हुए हाथों से बाहर पढ़ें हुए ईंटों के देर में से, बढ़ी कठिनाई के साथ, एक-एक ईंट लेकर घर में ले जाता था। परेशानी उसके चहरे पर तर रही थी। विवशता उसकी श्रांखों में नाच रही थी।

श्रीशुष्ण की नजर उस दिन युद्ध पर पड़ी। उसे देखते ही उनका दूदय दया से आर्द्र हो उठा। उसके दुःख से वे दुःखी हो गये। सोचा—कितना दुःखी है यह युद्ध पुरुष ! ऋगर मैंने इसका दुःख दूर न किया तो मेरा राज-पाट किस काम का ? मेरे ऊपर होने वाले यह छत्र-चामर कलेश रूप ही होंगे। मैं ऋपने राजकर्तां यसे च्युत हो जाऊँगा।

श्रीकृष्याजी के लिए हुक्म दने की ही देर थी। उनके साथ बहुसंख्यक सेना थी। श्रण भा में वृद्ध की ई टें उठ जातीं। पर नहीं, उन्होंने हुक्म देकर ई ट उठताना पसन्द नहीं किया। वे स्वयं हाथी से उतर पड़े श्रीर उन्होंने ढेर में से एक ई ट उठा कर वृद्ध के घर में रख दी। दया का प्रशस्त कार्य श्राज्ञा देकर नहीं वरन स्वयं करने से होता है। इसी कारण कृष्याजी ने यह कार्य स्वयं श्रापने हाथ से करना ही उचित समझा।

श्राज भाप लोंगों में आलस्य घुस गया है। श्रापमें से बहुतेरे ऐसे भी हैं जिनसे श्रासन भी उठा कर नहीं बिछाया जाता। कोई दूसरा श्रासन विद्वा दे तब वे बैठ सकते हैं। श्राप धार्मिक कृत्यों में भी श्रालस्य करते हैं, तो दया की स्नातिर ई टें कैंसे उठा सकते हैं ? सच्ची सेवा वहीं कर सकता है जो दूसरे की श्राहमा को श्रापनी आहमा के तुल्य सममता है। वह यूरा कृष्णजी का कोई रिश्तेदार तो या ही नहीं, फिर भी उन्होंने उसे अपनी श्राहमा के समान सममा, श्रापना दुःख जैसे असहा लगता है उसी प्रकार श्रीकृष्ण को कृदे का दुःख भी श्रकहा प्रतीत हुआ।

"तण्णं से कण्डे वासुदेवे तस्स पुरिसस्स अणुकपणहाए हरिय-खंप्रवस्मते चेव एगं इट्टगं गेण्हति, गेण्डिता बाहिया रत्थापहाओ अंतोगिड अणुष्ववेसेति ॥"

इस पाठ से यह स्पष्ट हो जाता है कि श्रीकृष्णजी ने केवंद्र उस युद्ध पुरुष की दया के खातिर उसकी ईंट उठाई थी।

क्या कृष्ण ने यूढ़े की ईंट उठाकर अपनी महत्ता को कलंक लगा दिया ? कहाँ उनके छत्र-चामर और कहाँ यूढ़े की ईंट उठाना ? ऐसा सोचने वाला वस्तु-तस्व को नहीं सममता। कृष्ण के इस व्यवहार से यूढ़े के घरवालों पर तो पर्याप्त प्रभाव पड़ा ही होगा, साथ हो दूसरों पर श्रीर साथ की सेना पर भी कितना प्रभाव न हुआ होगा ? कृष्णजी वासुदेव— भरतत्त्रेत्र के तीन खंडों के श्रधिपति थे। यह स्वामाविक ही है कि बड़े-बड़े राजा भी उनके साथ रहे हों। निस्सन्देह कृष्ण को ईंट उठाते देख कर उन्होंने भी उनका श्रमुकरण किया होगा। कृष्ण श्रमर श्राज्ञा देते तो ईंटें उठ जातीं, पर सम्भव है श्रनेक लोग न भी उठाते श्रीर सेवा का जो पाठ उन्हें मिदा वह तो कदापिन मिलता ! कृष्णजी के त्राचार ने जो पाठ पढ़ाया वह उनके सैकड़ों उपदेश

दया करने के सैंकड़ों तरीके हो सकते हैं। कुष्णजी चाहते तो ईटन उठाकर बूढ़े को जागीर देने की घोषणा कर सकते थे। लेकिन इसमें उनकी कोई विशेषता न हाती। उनके उच्च व्यक्तिस्व का दूसरों को भान नहीं हो सकता था। मानवीय आदर्श की स्थापना इस व्यवहार से होती है। वह जमीन-जागीर देने से नहीं हो सकती थी।

कृष्णजी के व्यवहार से बूढ़े के घर वाजे उसे देवता की भाँति मानने लगे होंगे। आज यदि गांधीजी किसी गरीब के घर जाकर उसकी टोकरी अपने सिर पर उठालें तो और लोग उस गरीब के पैर पड़ने लगेंगे। यही बात उस बूढ़े के विषय में भी हुई होगी।

कृष्णजी के ईट उठाने के कार्य पर दृष्टि रखते हुए विचार करों कि तुम किसमें कितना काम ले रहे हो ? और किस पर कितना बोम लाद रहे हो ? अगर कृष्णजी को अपने अन्तः करण में स्थान देना चाहते हो तो आप भी किसी से इतना बोम न उठवाइए जिसका उठाना उसकी शक्ति से परे हो । गरीकों पर इतना बोम मत लादो, जिससे तुम उनके बोम बन जाओ—वे तुम्हें अपना भार सममने लगें।

पूज्य श्री श्रीलालजी महाराज ने एक बार कहा था— 'ऐ धनिको! सावधान रहो। श्रपने धन में से गरीबों को हिस्सा देकर यदि उन्हें शान्त न करोगे, उनका श्रादर न करोगे, उनकी सेवा न करोगे तो साम्यवाद फैल बिना न रहेगा। सामाजिक स्थिति इतनी विषम हो जायगी कि गरीब लोग धनवानों के गले कार्टेंगे। उस समय हाय-हाय मच जायगी।

दिवंगत पूज्यश्री की बात आज ठीक होती दिखाई दे रही है। अतएव दया करो और गरीबों को तथा बूढ़े भारतवर्ष को कष्ट न पहुँचाओ। यह देश भारतवर्ष इतना बूढ़ा है कि शायद ही दूसरा कोई देश इसकी बराबरी का हो। इस बूढ़े से ईंट उठाने का काम मत कराओ। जब उस बूढ़े से ईंट डोने का काम लिया गया था तो मोहन का दिल पसीज गया था और इस बूढ़े भारतवर्ष से ईंट उठाने के समान काम कराये जाते थे तब इस पर भी मोहन (गांधीजी) को दया आई है। उस बढ़े पर दया करके उन मोहन ने उसकी ईंट उठाई थी और इस बूढ़े पर दया करके इन मोहन ने खादी पहन कर अपने उत्पर भारी भार उठाया है!

जब कृष्णजी ने बढ़े की ईंट उठाई तब ऐसे मसखरे भी शायद रहे हों जो कृष्णजी के कार्य की हँसी उड़ाते हों। इस सभा में कोई ऐसा तो नहीं है जो खादी को हँसी उड़ाता हो ? अगर आप लोगों से कृष्ण के साथियों की तरह ईंट उठाते न बने अर्थात् मोहन ने जिस खादी को पहन कपड़े का बोम उठाया है वैसा करते न बने, तो कम से कम खादी की, चर्ले की, दया की और श्रहिंसा की हँसी तो न उड़ाओ! श्रगर कुछ करते नहीं बन पड़ता तो श्राच्छे को बुरा कहने का पाप तो न करो!

कृष्णाजी ने बूढ़े की ईट उठाई, उसमें उनका कुछ स्वार्थ नहीं

था। उन्होंने सिर्फ द्या से प्रेरित होकर ही यह कार्य किया या श्रीर यूढ़े का बोम्फ हलका कर दिया था। इसी प्रकार खादी यहनने और पहनने का ल्पदेश देने में गांघीजी का कोई स्वार्थ नहीं है। आप भारतवर्ष का जितना बोम्फा हल्का कर सकते हो उतना हल्का करो। अगर हल्का नहीं कर सकते, तो कम से कम उसका बोम्फ तो मत बढ़ाओं!

कुछ लोग कहते हैं, कृष्णजी ने ईट उठा कर आरंभ का कार्य किया है, अतएव उनका कार्य पापरूप है। लेकिन में पूछता हूँ, उन्होंने ईट उठा कर अपने अभिमान का नाश किया या नहीं ? गांधीजी नमक छूटने गये थे, उसमें आरंभ तो हुआ ही होगा। लेकिन अभिमान का नाश होने से आरंभ घटा या नहीं ? गांधीजी जब नमक छूटने गये थे तब मशीनगने कहाँ चली गई थीं ? गांधीजी के कार्य से हिंसा मिटकर अहिंसा का जो लाभ हुआ, वह लाभ जिन्हें दिखाई नहीं देता और जो कुष्णजी के कार्य में दया के दर्शन न करके आरंभरूप पाप ही देखते हैं, उन पापटिष्ट वाले भाइयों को क्या कहा जाय ?

मित्रो ! कृष्णजी ने जो करुणा की थी उसका प्रभाव आज भी विद्यमान है। मैं यह नहीं कहता कि गाँधीजी ने दया के जो कार्य किये हैं वे इस अन्तगढ़सूत्र में कृष्ण की इस कथा को पढ़ कर ही आरंभ किये हैं, लेकिन तत्त्व दोनों बातों में वही आगया है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार कृष्णजी ने यूढ़े की ईंट उठा कर अपना अभिमान त्यागा था, उसी प्रकार गांधीजी ने भी दुखियों के दु:कों का भार अपने माथे लेकर अभिमान का त्याग किया है। कृष्णजी के ईंट उठाने से जैसे उनके साथियों ने भी ईटें उठाई होंगी श्रीर उस वृद्ध की सेवा की होंगी, उसी प्रकार गांधीजी द्वारा गरीबों की सेवा करने से अनेक करोड़पितयों के पुत्रों श्रीर खियों ने भी गरीबों की सेवा की है। कीन कह सकता है कि इन स्वेच्छा-मंवकों के दिल में दया का वास नहीं है ? जिस दिन दुनिया से दया उठ जायगी, उस दिनदुनिया भी नहीं टिकी रहेगी।

महाराज श्रीकृष्ण वृद्ध पर दया करके — उसकी ईंट उठाकर — भगवान् नेमिनाथ के दर्शनार्थ गये हैं। आप भी दया करेंगे — सेवा करेंगे तो कल्याण के भागो बतेंगे।

महावीर-भवन, देह छी ता० १६-९-३१



0

## निरक्य दया

## प्रार्थना

श्रेयांस जिनंद सुमर रे । चेतन जान कल्याण करन को, आन मिल्यो अवसर रे । शास्त्र प्रमा विद्यान प्रभु गुण, मन चंचल थिर कर रे ॥ श्रेयांस जिनंद सुमर रे ॥

यह परमात्मा की प्रार्थना की गई है। प्रार्थना करने का काम हमेशा का है। जीवन का प्रत्येक च्राण — चौबीसों घंटे प्रार्थना करते-करते ही न्यतीत होने चाहिए। एक श्वास भी बिना प्रार्थना का — खाली नहीं जाना चाहिए। प्रार्थना में जिनका असंद भ्यान वर्त्तता है उन्हें बारम्बार अद्धा-पूर्वक नमन है। इस लोगों में जब तक जीवन है, जब तक जीवन में उत्साह है, जब तक शक्ति है, यही भावना विद्यमान रहनी चाहिए कि हमारा अधिक से अधिक समय प्रार्थना करते-करते ही बीते। आचार्यः मानतुंग ने कहा है-

> अस्पश्रुतं श्रुतवतां परिद्वासधाम, खद्मक्तिरेव मुखरीकुरुते बळानमाम् । यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति, तच्चार-आम्रकलिकानिकरैक्हेतुः ॥

ऋर्यात् हे प्रभो ! मेरा शास्त्रज्ञान ऋत्यन्त ऋल्प है । ज्ञानी, समम्बद्धार श्रीर शास्त्रज्ञाता पुरुषों के लिए तो में हँसी का पात्र हुँ। ऐसा होते हुए भी मैं श्रापकी स्तुति करने के लिए विवश हूँ। श्रापकी भक्ति बोलने के लिए मुझे विवश कर रही है।

कोई कहे कि स्तुति करने की शक्ति नहीं है तो फिर मीन क्यों नहीं रहते ? लेकिन यह तो ऋपनी-अपनी गति की बात है। जिस समय ऋ।म के वृक्ष में मंजरियाँ लगती हैं और उनकी सुगंध से आकृष्ट होकर भ्रमर उन पर मेंडराते हैं, तब कोयल से कहो कि तूचुप रह—कोल मत । तो क्याकोयल चुप रह सके भी ? को यल किसी के कहने से नहीं गाती। आम में मंजरी आने से उस पर जो मतवालापन सवार हो जाता है, उस मतवाले-पन में वह बोले बिना नहीं रह सकती।

एक किव कहता है-जिसके हृदय में भक्ति हो, वहीं भक्ति

की शक्ति को जान पाता है। केतकी और केवड़ा के फूलने पर भौरि को गुंजार करने से कभी रोका जा सकता है ?

भ्रमर हमारे-श्रापके लिए गुंजार नहीं करता। केतकी श्रीर केवडा के फलते से उसमें एक प्रकार की मस्ती आ जाती है। उस मस्ती की श्रवस्था में गुंजार किये बिना वह श्रपने चित्त को शान्त कैसे रख सकता है ? इसी प्रकार वसन्त ऋतु श्राने पर, जब श्राम फूलों से सुसन्जित हो जाता है, तब कोयल से चुप नहीं रहा जा सकता। मेच की गंभीर गर्जना होने पर मयूर बिना बोले कैसे रह सकता है। पवन के चलने पर ध्वजा हिले बिना रह सकती है ? इसी प्रकार कवि कहता है-- मुक्तसे अपर कोई कहे कि तुम बोलां मत-चुप रहो, तो मेरे अन्तःकरण में भक्ति का जो उद्रेक हो रहा है, उस उद्रेक के कारण विना बोले मुम्मसे कैसे रहा जा सकता है ?

वसन्त ऋतु आने पर भी अगर कोयल नहीं बोलती तो उसमें और कीवी में क्या अन्तर है ? छेतकी के फूलने पर भी भ्रमर मतवाला होकर गुंजार नहीं करता तो भ्रमर में श्रीर दुर्ग-न्ध पर जाने वाली मक्खी में श्रन्तर ही क्या रहेगा ? कीयल वसन्त के त्राने पर और भ्रमर देतकी के दुसुमित होने पर भी न बोले-अगर उन्होंने वह श्रवसर गैंवा दिया, तो फिर कौन-सा श्रवसर उन्हें मिलेगा, जब वे श्रपने कोयळ श्रीर भ्रमर होने का परिचय देंगे १ अतएव कोयल में श्रीर भ्रमर में जब तक चैतन्य है, जब तक जीवन है, तब तक वे श्रवसर आने पर बोले बिना नहीं रहेगे। इसी प्रकार अगर मयूर में जीवन है, तो मेघ की

गर्जना सुन कर उससे चुपचाप बैठा न रहा जावगा। त्रागर वह चुपचाप गहता है तो उसमें और गीध में क्या अन्तर है ? मेघ की गर्जना सुनते ही मयूर के उर में जो प्रेम उमक्ता है वह गिद्ध के इदय में नहीं उमहता।

तास्पर्य यह कि वसन्त आदि अवसरों पर कोयल आदि के बोलने में निसर्ग की प्रेरणा है। निसर्ग की यह प्रेरणा इतनी बलवती होती है कि उसके आगे किसी की नहीं चलती। उसी प्रकार सक के अन्त:करण में भक्ति की आन्तरिक प्ररणा उत्पन्न होती है। उससे प्रेरित होकर भक्त भीन नहीं रह सक्ता।

पर्युषण पर्व के कारण श्राप लोगों पर भी भक्ति का रस चढ़ा है, यह प्रकट हो रहा है। श्राप भी यह सोचते होंगे कि पर्युषण के पवित्र पर्व के त्रावसर पर भी यदि धर्म-ध्यान न करेंगे तो फिर कब करेंगे ? जैसे वसन्त ऋतु के आने पर अगर कोयल न बोले तो उममें श्रीर कीवी में श्रन्तर नहीं रह जाता, इसी प्रकार चातुर्मास एवं पर्युषण पर्व आयाने पर भी आत्मा ने धर्म-ध्यान न किया—धर्म के सुखद सौरभ से आत्मा को सुवासित न किया, तो मनुष्य और पशु में क्या अन्तर रहा ?

हे श्रात्मन् ! श्रनन्त काल व्यतीत हो चुका है। फिर भी तू ने धर्म की विशिष्ट आराधना नहीं की । इस कारण तू सिद्ध रूपी कोयल न बन कर संसारी जीव रूपी कीवी बना हुआ है। श्रव तुमें अत्यन्त अनुकूल अवसर हाथ लगा है। यह श्रवसर बार-बार नहीं मिलने का । इस समय तू अपनी शक्ति का प्रयोग कर। श्रवने दुरुषार्थ को काम में ला। अगर अब भी तू अपना

जोश न दिखाएगा तो अनादि काल से अब तक जिस स्थित में रहा है, उस स्थिति में चिरकाल पर्यन्त रहना पड़ेगा।

वसन्त ऋतु में मीन रह कर कोयछ, कीवी कहलाने का श्रापमान सहन नहीं कर सकती तो श्राप मनुष्य हो कर पशु कह-लाने का अपमान बदीश्त कर सकते हैं ?

मित्रो । भाप लोगों के माता-पिता श्रावक थे, श्रातएव आपको जिस धर्म की अनायास ही प्राप्ति हुई है वह उनके घर जन्म लेते के कारण ही । यदि आप श्रावक कुल में जन्म न पाते... किसी नीच कुल में जन्म प्रहण करते तो श्रापकी बुरी श्रादतें छुड़ाने में भी कठिनाई होती। नीच कुलोत्पन्न न्यक्ति से गोमांस कं मक्षण का त्याग करने के लिए कहा जाय, जिसे कि सभी लीग-बुरा सममते हैं, तो वह सरलता से छोड़ देगा ?

'नहीं।'

श्रीर त्राप लोगों में से किसी को लाख रुपया पुरस्कार देने की प्रतिज्ञा पर मांसभन्नाए। करने के लिए कहा जाय तो कोई भक्षण करेगा ?

'नहीं।'

मित्रो ! यह किसका प्रताप है ?

'क़ल का।'

गीता में एक जगह कहा है-योगभ्रष्ट ही उत्तम कुल में जन्म लेता है। अर्थात योग की साधना करते-करते उससे जो भ्रष्ट हो जाता है, जिसके योग में दिसी प्रकार की मिलनता आ

जाती है वह उत्तम कुल में जन्म प्रह्म करता है। वास्तव में धार्मिक कुन में जन्म मिल जाना साधारण बात नहीं है। संसार में ऐसे-ऐसे ऋधर्म-कुल हैं कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। किसी-किसी कल में हिंसा की इतनी वीव वासना है कि वे बिना ही किसी प्रयोजन के हिंसा करते हैं श्रीर वैसा करके अत्यन्त प्रसन्न होते हैं। कोई उन्हें सममाता है कि मार्ड, कम से कम बिना प्रयोजन तो किसी प्राणी के प्राण मत छूटो; तो वे उत्तर देते हैं- 'बाह, खूब उपदेश देते हो ! अगर हम पशु-पक्षियों को सदा मारेंगे तो हमारा श्रभ्यास छट कावगा। फिर भीके पर शिकार कैसे खेल सकेंगे ? निशाना अचूक कैसे बनेगा ?' इससे सर्वया विपरीत, श्रावक के हाथ में चिउँटी देकर कोई उसे मारने के लिए कहे श्रीर उसके बदले उसे कुछ रुपये देने हा प्रलोभन दे तो भी क्या श्रावक चिउँटी मारना पसन्द करेगा ? 'नहीं।'

यह सब जन्म के संस्कार का प्रभाव है। श्रावक के कल में जन्म लेने से आपके श्रन्तः करण में अनेक प्रकार के सुसंस्कार विद्यमान हैं। श्रापके हृदय में करुणा है, सत्-श्रसत् का विवेक है, धर्म के प्रति प्रेम है और कई अन्य प्रकार की विशेषताएँ हैं। अगर इस कुल में जन्म पाकर और धर्मश्रवण श्रादि का सन्दर योग मिलने पर भी श्रापने धर्म का श्राचरण न किया, धर्म की श्राराधना में उत्साह न दिखाया तो, फिर श्रावक के कुल में जन्म पा लेने से ही आपको क्या लाभ हुआ ? आप अनेक दुष्कर्मी से बचे हुए हैं, यह तो शावक-कुल में जन्म लेने का प्रताप है, किन्तु शांसभक्षी मनुष्य धर्म के लिए जितना जोर लगाता है

उतना जोर भी श्रार श्रापने न लगाया वो कहना होगा कि श्राप उस अयोग्य सन्तान के समान हैं जो अपने पूर्वजों की पूर्जी पाकर उसे बढ़ाती नहीं, घटाती है। अतएव भाइयो, सदा स्मरण रक्खों कि धर्म ही तुन्हारे बद्प्पन का कारण है। धर्म से ही बद्दपन स्थिर रहता है। धर्म को हमी मत भूलो। तुन्हें जो सुसंस्कार त्र्यपने पूर्वजों से प्राप हुए हैं, उनमें सुयोग्य सन्तान की तरह वृद्धि करो श्रीर श्रागामी सन्तान को श्रधिकतर सुसंस्कार हेते जाम्रो ।

श्रगर दूसरा कोई श्रादमी श्राप से कहने लगे-- 'हम हिंसा करते हैं-- घोर घातक हैं, फिर भी परोपकार का श्रमुक कार्य तो करते हैं। मगर श्राप हिंसक नहीं तो क्या हुश्रा, आपसे परी-पकार का कार्य तो करते नहा बनता।' तो आप इसका क्या उत्तर देंगे ? यह दु:ख की बात होगी या नहीं ? इससे आपकी अहिंसा छजित होगी या नहीं ? क्या श्राप में हिंसा करने वाले से अधिक गुरा नहीं होने चाहिए ? दयावान् में क्षुमा, निर्मान-मानता, परोप कार आदि उत्तम गुण अवश्य होने चाहिए। इन्हीं ्गुर्लों के कारण श्रहिंसा की-धर्म की प्रतिष्ठा होती है। इन्हीं से धर्म की महत्ता बढ़ती है। श्राप मांस का मक्षण नहीं करते, श्रवएव रजी-गुण और तमोगुण सं बचे हुए हैं। श्रापकी बुद्धि श्रष्ट होने से बची हुई है। श्रतएव श्राप उदारता का परिचय दो। जगत् में सात्वि-कता का विस्तार करो । श्रवने जीवन-च्यवहार से आप को यह सिद्ध करना चाहिए कि मांसभक्षण न करने और महिरा आदि श्रवोग्व वस्तुत्रों का सेवन न करने वाले मनुष्य का जीवन किवना उन्नव, कितना स्पृह्णीय और कितना धर्म-मय होता है।

मैंने अभी बतलाया है कि कोयल, अमर श्रीर मयूर समय पाकर चूकते नहीं हैं। केतकी के फूलने पर श्रमर गुंजार न करे, वसन्त श्राने पर कोयल न बोले श्रीर मेघध्विन सुनकर मयूर न बोले तो किसका दर्जा घटेगा ? मेघ की गर्जना करने पर मोर न बोले तो उसी का दर्जा घटेगा श्रीर कहा जायगा कि मेघ-गर्जना सुनकर भी मयूर नहीं बोलता तो वह क्या गीध होकर बोलेगा ? इसी प्रकार भगवान की वाणी रूपी मेघ गरज रहा है। श्रगर श्राप लोगों ने इस अवसर पर भी श्रपना कर्तच्य न सोचा, यहि इस मौके पर भी आप मयूर की तरह मस्त होकर न बोल उठे तो कब बोलेंगे ? श्रापको क्या बोलना च।हिए, यह जानने के लिए शास्त्र की कल वाली कथा हो ही लीजिए।

हमारे यहाँ चक्रवर्ती श्रीर वासुदेव के राज्य की करणना बहुत बड़ी है। आठ हजार देव वासुदेव के सेवक होते हैं। वासुदेव के पास सुदर्शन चक्र होता है, भारंग धनुष होता है, नंद खड़ा होता है, की भुदी गदा होती है श्रीर गरुड़ध्वज रथ होता है। संसार में किसी का सामर्थ्य नहीं कि वह वासुदेव को पीछा हटा सके। श्रोकृष्णजी को यह सब दिव्य सामग्री प्राप्त थी। उनका गरुड़ध्वज रथ ही ऐसा था कि उस पर सवार होने पर संतार को समस्त शक्ति मिलकर भी उन्हें पगस्त नहीं कर सकती थी। ऐसे देवकी-नन्दन को सभी भारतीय किसी न किसी रूप में मानते हैं। यहाँ तक कि यहूदी श्रीर ईसाई श्राद्दि भी उन्हें किसी दूसरे नाम से पुकारते हैं, यह सुना जाता है। फांस के एक विद्वान् पादरी ने, जो बहुत समय तक भारतवर्ष में भी रहा है, लिखा है कि, 'काइष्ट' शब्द 'कुष्पा' का ही रूपान्तर है। इसमें सस्य का कितना

श्रंश है वा नहीं, इस बहुत में हमें पड़ने की इच्छा नहीं है। हमारा आशय तो यह बताना है कि कृष्ण अपने युग के महा-पुरुष थे। इस समय भी सभी लोग उनकी ख्याति से परिचित थे श्रीर उनका लोहा मानते थे। ऐसा महान् प्रसिद्ध पुरुष एक साधारण श्रेणी के बूढ़े आदमी की ईट उठाये, यह क्या साधारण बात है ? यह कथा कोई किरिपत कहानी नहीं है, वरन शास इस का वर्शन करता है।

विचार त्राता है कि जब कृष्ण उस यूढ़े की ईट उठाने के लिए तत्पर हुए तब उन्होंने अपना बड़प्पन, श्रपना महत्त्व, कहाँ रख दिया था ? उन्हें अपने बड्प्पन में बट्टा लगता नहीं माछूम हुन्त्रा होगा ? उन्होंने यह नहीं सोचा होगा कि मेरे मित्र मुक्ते क्या समभेंगे ? इन सब बातों की परवाह किये बिना ही वे जर्जरित देह वाले बुढ़े की ईंट उठाने को तैयार होगये ?

'घटो आँख को जोत, छोत सब घर की करता। डोकरा क्यों नहिं मरता ?'

श्राख की ज्योति घट गई है। शरीर की कान्ति चली गई है। पोपले मुँह से लार टपक पड़ती है। घर के सब लोग घृणा करते हैं। सोचते हैं-यह बूढ़ा ऋब मर क्यों नहीं जाता ?

श्री मोतीलालजी महाराज बुढ़ापे के वर्णन का एक गान बोला करते थे। उसका कुछ भाग इस प्रकार है---

बूढ़ा ने बाजपना की हर आवे, छड़हू पेड़ा जलेंबो सँगावे। भर से करही रोटी आवे, दाँता से चाबी नहिं जावे ॥ १३ दि.

बहुआँ बढ़ा घरां की जाई. दे न खाट गोदड़ा बिछाई। सपुरा थारे रे छाँडे चालूं, रेंट्या में पूंणी कद घालूं॥ रहारो बालक बिलबिल रावे, झोरी में सुवायो नहिं सोवे। सुसरो खूं खूं करतो थूंके, बहुअर ऊठ सवेरे आँगण लीपे॥ सुसराजी बड़ पोपल पण झहिया, सुसरोजी हजू नहिं मरिया।

बुदापे में ऐसी दशा हो जाती है कि घर वाले भी उसके शीघ मर जाने की भावना करते हैं। कोई बात पूछने वाला नहीं मिलता। ऐसे बूढ़े की ईंट उठाने के लिए, हाथों के हौंदे पर बैठे हुए कृष्णजी को क्यों प्रेरणा हुई ? उन्हें ऐसा करने की क्या गरज पड़ी थी ? लेकिन इस चरित में न जाने क्या भाव भर दिया गया है! कृष्णजी की बूढ़े की ईंट उठाने की द्या पर और गजसुकुमार की श्रलीकिक क्षमा पर जब विचार करते हैं तो संसार का साहित्य नुच्छ दिखाई देने लगता है!

दया में घृणा को कतई स्थान नहीं है । अन्त:करण में जब दया का निर्मल स्नोत बहने लगता है तब घृणा श्रादि के दुर्भाव न जाने किस ओर बह जाते हैं। श्रीकृष्ण ने सिर्फ दया के स्नातिर बूदे की ईट उठाई थी । इस प्रसंग में शास्त्र का पाठ यह है—

तप्ण से कण्हे वासुदेवे तस्त पुरिसस्त अणुकंपणहाप्—इस्यादि इस पाठ से प्रकट है कि कृष्णाजी के हृदय में उस बूदे के प्रति दया का प्रादुर्भाव हुन्ना। इसी कारण उन्होंने उसकी ईट ट्ठाई।

बुढ़े की दया के ऋतिरेक में ऋष्णजी सारंग धनुष, सुदर्शन

चक्र, कौमुदी गदा आदि सब की शक्ति भूल गये। उन्होंने इस बात का विचार नहीं किया कि दूसरे लोग मुक्ते क्या कहेंगे! बूढ़े की करुए मूर्ति उनके दिल में बैठ गई। उसने उनका दिल हिला दिया। कृष्णजी करुणा सं भींज गये।

कम्प् धातु का संस्कृत भाषा में 'काँपना' अर्थ होता है। उसके पहले 'अनु' उपसर्ग लगने से अनुकम्पा शब्द सिद्ध होता है। श्रनुकम्मा का अर्थ है—

## अनुकरपनं-अनुकरपा।

जैसे सामने वाला है वैसा ही मैं हूँ -- वरन् वही में हूँ, वह दु:ख उसका नहीं, मेरा है, इस प्रकार का कम्पन होना। दूसरे समस्त विचारों को भूल कर उस दुःख के प्रतीकार का विचार हो उठना । यह ऋनुकम्पा शब्द का अर्थ है ।

ऐसे भी कुछ लोग हैं जो इस प्रकार की अनुकम्पा को पाप बतलाते श्रीर मानते हैं। अनु धम्पा की पाप बताने वाले भाइयों पर भी मुक्ते अनुकम्पा है, बिक ने अनुकम्पा के अधिक पात्र हैं। ऋगर उन पर अनुकम्पा का भाव मेरे हृदय में विद्यमान न होता तो मैं उनकी चर्चा ही यहाँ न करता। जसे श्राज सच्चे कांग्रेसी पुरुषों को अंग्रेजों के प्रति शत्रुता का भाव न होने पर भी, श्रंप्रेजों की नीति श्रीर उनकी शासन-प्रणाली से विरोध है-वे उस प्रणाली का समूल विनाश करना अपना अभीष्ट सम-मते हैं, क्योंकि इससे दूसरों को हानि पहुँचती है श्रीर स्वयं अंग्रेज भी नैतिकता के आदर्श से भ्रष्ट होते हैं; उसी प्रकार कृष्ण जी की अनुकम्पा को पाप बताने बाले भाइयों के प्रति मेरे

हृद्य में किञ्चित् मात्र रोष या द्वेष न होने पर भी अनुक्रम्पा जैसे प्रशस्त कार्य को उनका पाप बताना मुक्ते सहा नहीं है। इससे मैं बेचैन हो जाता हूँ; क्योंकि इस प्रकार के उपदेश से धर्म का प्रधान श्राधार ही डगमगा जाता है। मैं सोचने लगता हूँ - वे लोग ऋनुकम्या को पाप कैसे बताते हैं ? आखिर उनकी विचार-सरिए का आधार क्या है ? इस श्र**नुकम्पा में मोह** क्या है ? और मोह हुआ किस पर ? कृष्णजी ने जिस पर श्रनुकम्पा की वह जीर्ण शीर्ण शरीर वाला यूढ़ा है। उसके घर वाले भी उसका अनादर करते हैं। जो अनादर करते हैं वे घरवाले अले ही मोह में पड़े हों, पर कृष्णजी की अप्रतुकम्पा को मोह बता कर उन पाप कहने वालों से क्या कहा जाय ? उन भी ते भाइयों में यह मिध्या धारणान जाने क्यों घुस पड़ी है ? कुष्णाजी को मोह होता तो वे हाथी पर से क्यों उतरते ? उन्होंने हाथी से उतर कर एक साधारण मन्दूर की तरह चूढे की ईंट उठाई श्रीर जगत् में दीन-दुखियों की सेब -सहायता करने का ऋनुपम आदर्श उपस्थित किया, श्रभिमान का त्याग किया, सो वह भी पाप हो गया ! यह कैसी विष्ठन्वना है ।

आज यदि चरितानुयोग न होता तो हमें अनुक्रमा के ढिए उदाहरण देना भो कठिन हो जाता। कृष्णजी ने बूढ़े का बोक्स अपना बोक माना । ऐने अनुकम्पा क कार्य को मोहानुकम्पा कह कर पाप कैसे बताया जाता है, सो कुछ समम में ही नहीं आता।

> दया धर्म पावे तो कोई पुण्यवंत पावे, जाने दया की बात सहावे जी है

भारी-कर्भ ने अनन्त संसारी. जाँ रे दया दाय किम आवे जी ॥

पुर्यवान बनने की इच्छा तो सभी को होती है, पर वास्तव में पुरुषवान होता कीन है १ हाथी पर बैठकर छत्र-चेंबर कराने तथा राजसिंहासन पर बेठकर प्रजा पर हक्म चलाते से ही कोई पुरायातमा नहीं कहलाता। यह सब सामधी पुराय से भले ही मिली हो, लेकिन इनका उपभोग करना पुरायवानी नहीं है—इस सामग्री के उपभोग से पुराय का क्षय ही होता है, पुराय का उपार्जन नहीं होता। इस बात को सममाने के लिए एक वदाहरण देना ऋधिक उपयुक्त होगा।

एक धनाट्य सेठ मोटर में बैठ कर जा रहा है। उसके गैले में कंठा है, हाथों में कड़े पढ़े हैं। उसके पास ही उसके बड़े-बड़े मुनीम-गुमारते बैठे हैं। बढ़िया मोटर है, जो वायु-वेग से दौड़ती चली जाती है। मार्ग में श्रापका बालक खेल रहा है और वह धका लगने से गिर पहता है। बालक को गिरते देखकर सेठ की श्रांखें लाल हो जाती हैं। वह क्रोध से काँगता हुआ कहता है-'केंसे मूर्ख हैं ये लोग, जो अपने बाल इ को भी नहीं सम्हालते हैं। श्रार बाढक को सँभाल नहीं सकते तो उसे उत्पन्न ही क्यों करते हैं ? उन्हें गृहस्थी बसाने का अधिकार क्या है ? अगर बालक इतना चंचल श्रीर नटखट है कि रोकने से भी नहीं रुकता तो उसे कोठरी में क्यों नहीं बंद कर रखते ? उन्हें इतनी भी समम नहीं कि यह श्राम रास्ता है श्रीर हम लोगों की मोटरें इस रास्ते पर दौड़ती रहती हैं। दूसरे को हत्या लगाने के लिए श्रपने बालक को छोड़ देने वाले पिता पर मुकदमा चलाना

चाहिए, जिससे उसकी श्रक्त ठिकाने आ जाय ! बाप बनने का मजा चखाये बिना त्रब काम चलेगा नहीं।

इस प्रकार बड़बड़ा कर सेठ मुकदमा चलाने को तैयार होता है। उसका अभियोग है कि लोग अपने बालक को न सँभाल कर आम रास्ते को खराब श्रीर खतरनाक बनाते हैं। हॉर्न बजाने पर भी लड़का रास्ते से नहीं हटा, श्रतएव मुकदमा चलाना ही चाहिए।

लड़का पड़ा-पड़ा कराहता रहा श्रीर सेठ मोटर लेकर चलता बना । इसके पश्चात् एक गरीब, जिसके शरीर पर पूरे वस्त्र भी नहीं हैं, सवारी करने को जिसके पास टट्टू भी नहीं है, जिसके पर में जूते तक नहीं है, वहाँ आया श्रीर उस बालक को पड़ा देखा । उसने उसे उठाया श्रीर छाती से लगा कर पुचकारा । किसी प्रकार मीखिक सानत्वना देकर वह उसे ऋखताल ले गया और वहाँ उसका उपचार कराया। दोनों त्रापको संयोगवश मिल जाते हैं, तो आप किसे पुरायातमा कहेंगे ? धनाट्य सेठ को या उस चिथड़े वाले गरीब को ? श्रापका हृदय क्या कहता है १ वास्तव में पुरायात्मा कीन है ?

'गरीब!'

तो क्या प्रथम श्रेगी की मोटर ऋौर वह कड़े कंठे पुन्याई की निशानी नहीं है ?

'नहीं ।'

सेठ के कड़े और कंठे को आप धूल के समान सममेंगे। जब आप गृहस्य ही ऐसा सममते लगेंगे तो हम तो साधु ठहरे।

हमारा कहना ही क्या है ? हम यही तो कह रहे हैं कि सच्चा पुरायवान वह है, जिसके घट में दया का वास होता है।

हमें सेठ की मोटर से द्वेष नहीं है। उसके कड़े और कंठे से हमारे हृदय में डाह नहीं पैदा होती। हम उसे पुग्यवान तब कहते जब वह तत्काल मोटर से उतर कर काँप उठता। श्रापके उस छड़के पर करुणा करता और आपसे तथा लड़के से अपने कृत्य के लिए क्षमायाचना करता। लेकिन वह तो उलटा मुकदमा चलाने को कहना है, उसे पुरायवान कैसे समझा जाय ? इस तो उसी को पुरयवान सममते हैं जिसका दिल दीन-दु:खी जीवों को देखते ही पिघल कर पानी-पानी हो जाता है, जिसके दिल में द्या की विद्युत् दौड़ने लगती है।

महाराज श्रीकृष्ण भावी तीर्थं कर माने जाते हैं। अगले उसर्पिणी काल में वे हमारे वन्दनीय श्रीर पूजनीय होंगे। मगर समरण रखो, वे चक्र, धनुष, और गदा श्रादि के प्रयोग करने से या विशालकाय हाथा पर आरूढ होने से तीर्थंकर नहीं होंगे वरन् दया देवी की त्र्याराधना करने से ही उन्हें तीर्थ कर पद की प्राप्ति होगी । उन्होंने दया का जो उदाहरण उपस्थित किया उसकी समा-नता मिलना भी सहज नहीं है। इतने विख्यात, सम्माननीय श्रीर श्रद्ध चक्रवर्ती हो धर भी निस्संकोच भाव से श्रपने श्रापको तीन कीड़ी के गरीब दुखिया की कोटि में सम्मिलित कर लेना, उसके कार्य में हाथ बँटाना साधारण त्याग नहीं है। ऐसा करने के लिए प्रबल नैतिक साहस की श्रावश्यकता है, उपवर द्याभाव अपेद्यित है! उन्होंने ऋपने जीवन में न जाने ऋौर कितन दया के कार्य किए होंगे ! न मालूम कितने दक्षियों के दुःख दर किये होंगे। कीन जानता है उन्होंने कितने अबल और श्रमहाय जनों के साथ इस प्रकार की ऋत्मीयता का नाता जोड़ा होगा ? उनके हृद्य-सरोवर में रात दिन दया की कितनी प्रवत ऊर्नियाँ उठती रहती होंगी ? श्रन्यथा वे जगत्-वन्दा तीर्थं कर पद के अधिकारी कैसे बनते ?

मित्रो ! भगवान् नेमिनाथ के सच्चे दर्शनार्थी यात्री वही हैं जिनके दिल में दया का वास हो । कृष्ण जी ने न तो आप लोगों की तरह संबत्सरी मनाई, न सामायिक ही की; यद्यपि वे ऐसा करना चाहते थे पर उन्हें निदानवश ऐसा करने का अव-सर ही न मिला। मगर उनकी वृत्ति इतनी कोमल और दया इतनी श्रमोघ थो कि इसीसे वे तीर्थ कर पद प्राप्त करने में समर्थ हो सके।

श्राप पोषध करते हैं. सामायिक करते हैं: यह सब धर्मिक या उचित ही है-कर्त्तव्य है, किन्तु होनी चाहिए दया के साथ। दिल में दया नहीं है, पिशामों में कठोरता है, तो कहना पड़ेगा कि श्रापकी भक्ति में वास्तविकता नहीं है-वह बगुला मक्ति है।

> एक बगुला बैठा तीर, ध्यान वाको नीर में, पुक लोग कहे याको चित बस्या रघुवीर में। षाको वित्त माछला मांय जीव की घात है. पण हां वाजिद दगाबान को नाहिं मिलें रघनाथ हैं।

इस प्रकार की बक-वृत्ति से कल्याण न होगा। जगत को

ठगना आसान हो सकता है पर परमात्मा को ठगने का प्रयास करना वृथा है ।

कृष्णाजी के अन्तःकरण में करुणा का प्रादुर्भाव हुआ था, इसी कारण आज उनकी महिमा गाई जा रही है। अब आप श्रपने विषय में विचार कीजिए। श्रापको क्या करना चाहिए श्रीर कैसा बनना चाहिए १ आप सोचते होंगे-चलो. हम भी किसी की ईट उठा देंगे तो तीर्थं कर बन जाएँगे और इमारी महिमा भी कृष्ण के समान गाई जाने लगेगी ! पर इस बात का विचार करो कि कृष्णजी किस श्रेष्ठतर मानसिक स्थिति पर पहुँचे थे और किस उत्कृष्ट स्थिति में उन्होंने ईंट उठाई थी ! उनके परिणामों में करुणा का कैसा प्रकृष्ट रसायन भा गया था ! ईट उठाना, ऋन्तःकरण में उत्पन्न होने वाली दया-भावना का कार्य था। उसी दया-भावना से कृष्णाजी तीर्थंकर पद के ऋधि-कारी हुए हैं, केवल ईट उठा देने से नहीं। आप इतना न कर सकें तो कम से कम इतना तो अवश्य देखें कि आपकी श्रोर से किसी पर भार तो नहीं पढ़ रहा है ! दूसरे का भार अपने ऊपर श्रीदने से पहले इतना कर लो कि श्रपना बोम दूसरों पर न लदे ।

कृष्णजी ने ज़िस यूढ़े की ईट उठाई थी, उसके घर वालों ने उसे कोई चुभने वाली बात कही होगी । इसी कारण वह शक्ति-होन होते हुए भी ईंटें उठाने में जुट पड़ा होगा। उस बूढ़े के घर वालों की भाँति श्राप से कोई व्यवहार नहीं हो रहा है ? श्राप तो अपने असमर्थ वृद्ध माता-पिता श्रारि से ऐसी कोई बात नहीं कहते, जो उन्हें चुभती हो, जिससे उनके दिल में चोट पहूँ-चती हो ? एक दृष्टान्त सनिये-

एक श्रादमी घोडी पर सवार हो कर चला जा रहा था। भोड़ी के पेट में बच्चा था। आदमी मूर्ख था। उसने सोचा-'घोड़ी के पेट में बच्चा है। इस पर श्रिधिक बोम्स लादना ठीक नहीं है।" यह सोच कर उसने, अपने पास जो बोम था, वह घोड़ी पर बेठे-बैठे हो अपने सिर पर रख लिया। अन वह मूर्ख घोड़ी पर बा श्रीर उसका बोम उसके सिर पर था। राखे में उसे कुछ लोग मिले । उन्होंने उस सवार से पूछा-भाई, तू घोड़ी पर बैठा है, फिर यह बोम अपने ऊपर क्यों लाद रक्खा है ? मूर्ख सवार ने कहा - प्रोड़ी के पेट में बच्चा है, अगर उस पर इतना बोक छाद देंगे तो वह मर न जायगी ? उन्होंने उससे कहा-भले श्रादमी, तूबैठा किस पर है ? यह सारा बोम पड़ किस पर रहा है ?

श्राप लोग विचार की जिए कि वह मूर्ख घोड़ो पर दया कर रहा है या दया की हैंसी करा रहा है ? आप लोग ऐसी मर्खता-पूर्ण दया तो नहीं करते ? कृष्णजी के समान ईट उठाने की बात बाद में सोचना, पहले यह सोचलो कि आप अपना बोमन गरीबों पर तो नहीं डाल रहे हैं ? आप कुछ कार्य तो ऐसे करते हैं जिससे माॡम हो कि ऋाप गरीबों पर द्या करते हैं; लेकिन श्रापने श्रव तक ऐसे कार्यों की कहाँ स्थागा है जिनके कारण गरीबों को मूखों मरना पड़ता है, उन्हें एक बेर भरपेट रोटी भी खाने को नसीब नहीं होती ? करपना कीजिए एक श्राइमी जुरुट पीता हुआ चला जा रहा है। रास्ते में एक गरीब भूख का मारा बिलंबिला रहा है। उस चुरुट पीने वाले ने गरीब को एक पैसा दिया। इस घटना पर ज्ञानी कहते हैं, गरीब को एक पैसा देकर अपनी दया का प्रदर्शन करते हो तो चुरुट पीना ही क्यों नहीं त्याग देते ? इस चुरुट के कारण तुम स्वयं भार बन रहे हो श्रीर तुम्हारा भार गरीबों पर पड़ रहा है । श्रगर तुम इसका त्याग कर दो तो गरीबों पर कितनी दया होगी ? दया के प्रदर्शन की श्रपेक्षा वास्तविक दया से ही वास्तविक श्रीर विशेष लाभ होगा ।

आज बीडी-सिगरेट में जो विपुल धनराशि व्यय की जाती है. उसे परोपकार के काम में लगा दिया जाय तो कितना छामः हो १ जगत् का इससे बहुत मंगल-साधन किया जा सहता है।

> मत पीना नशीली तमाख कभी. देती सख ना जरा ये तमाख कभी। जहर होता है भयंकर इस तमाखू में सुनो, नाम जिसका है निकोटाइन हकीकत सब स्नो ज्यादा वीने से प्राणी को मारे कभी. मत पीना नशोछी तमाखु कभी ॥ खुन हो जाता है पतला दाग पहते सीने में, फेफड़े कमजोर हो जाते हैं संशय जीने में। करती सखा दिसाग तमाखु कभी. मत पीना नशीली तमाख कभी ॥ रोग होते हैं अनकों, जिनकी कोई हद नहीं, आँख-पीडा पेट पीड़ा मन्दता होती सही। पूरं डाक्टर हैं जो वे बताते सभी। मत पीना नशीकी तमाख् कभी ॥

डाक्टरों ने प्रयोग करके यह परिगाम निकाला है कि तमालू में विष की मात्रा काफी परिमाए। में होती है। एक जगह मैंने पढ़ा है कि एक बीड़ी की तमालू का सत्व निकालकर सात मेंडकों को दे दिया जाय तो उन सातों की मृत्यु हो जायगी। तमाखू में जो विष होता है, डाक्टरों ने उसे 'निकोटाइन' संज्ञा दी है।

बास्तव में तमाल श्रात्यन्त हेय वस्तु है। उसमें मादक शक्ति है, विष है श्रीर इसीलिए वह बुद्धि तथा स्मरण शक्ति का विनाश करती है। उसमं रक्तविकार आदि श्रनेक रोग उत्पन्न होते हैं, जो जीवन को खतरे में डाल देते हैं। मैं जब विचार करता हूँ तो मुक्ते श्राश्चर्य होता है कि तमाखु में श्रास्त्रिर क्या श्राकर्षण है, जिसमे श्राज दुनिया भर में उसका दौरदौरा हो रहा है ! तपाख में भिठास नहीं है, कटुकता है । इन्द्रियाँ उसे पहले-पहल स्वीकार नहीं करना चाहतीं। मनुष्य जब तमाख को भीतर ठूंसना चाहता है तब इन्द्रियाँ प्रबल विरोध करती हैं। र्छीक के द्वारा, खांसी के द्वारा या वमन के द्वारा अन्दर ठूंसी हुई तमाख को इन्द्रियाँ बाहर फेंक देती हैं। इसीसे यह स्पष्ट हो जाता है कि तमालू शरीर के लिए अस्वाभाविक वस्तु है। फिर भी भनुष्य मानता नहीं श्रीर श्रपने ऊपर बलात्कार करके -तमाखू का संवन किये जाता है। कुछ दिनों तक इन्द्रियाँ विरोध करके थक जाती हैं श्रीर मनुष्य तब रूच्छन्द होकर शरीर में तमालू का जहर घुसेड़ने लगता है। अन्त में शरीर तमालू के विष से विषैला बन जाता है और तब लोग 'शरीरं व्याधि-मन्दिरम्' श्रथीत् शरीर रोगों का घर है, यह कहकर अपना रोना रोया करते हैं। कहते हैं आध सेर तमाख़ में इतना विष होता

है कि उससे मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। मगर मनुष्य थोड़ी-थोड़ी करके सेवन करता है इसी से तत्काल इतना उम्र प्रभाव नहीं होता, फिर भी उससे मयंकर हानियाँ होती हैं। तमाख़ झान-तन्तुओं पर विनाशक प्रभाव डालती है, हृद्य को दुर्बल बनाती है और मन को आंत करके स्मरणशक्ति की जड़ उखाड़ फैंकती है। यह एक नशीली वस्तु है। इसके नंशे में अनेक बार घोर अनर्थ हो जाते हैं।

एक अंग्रेज को चुरुट पीने का बड़ा शीक था। एक दिन चुरुट पीने से उसे खूब नशा चढ़ गया। नशे की हालत में मनुष्य को कई प्रकार के कुरिसत विचार आते रहते हैं और अनेक प्रकार की ऊल जलूल बातें सूमती हैं। उस अंग्रेज को भी एक भयंकर विचार आया। उसकी पत्नी सोई पड़ी थी। उसने उसे मार डालने का विचार किया। थोड़ी ही देर में उसका नशा कम हो गया, तब उसे अपने मूर्खतापूर्ण विचार पर धिक्कार आया। वह अपने आपको बार—बार धिक्कारने लगा। थोड़ी देर बाद उसने किर चुरुट पिया और श्रव की बार उसका वह भीषण कुविचार काम कर गया—उसने अपनी पत्नी की हत्या कर डाली। तमालू के संवन से मनुष्य का इतना पतन हो जाता है!

इस विषमयी तमाखू को खरीदने में भारतीयों का लाखों— करोड़ों रुपया प्रतिवर्ष विदेशों में चना जाता है। जरा श्रपनी विवेकशीलता का विचार तो करो ! एक श्रोर करोड़ों श्रादमी मूख के कारण तड़फते हैं श्रीर दूसरी श्रोर करोड़ों रुपया तमाख़ खरीदने के लिए विदेशों में भेज दिया जाता है। श्रीर

उस रुपये के बदले मिलता क्या है-भयंकर क्षति, भीवण विनाश, शरीरशोषण, बुद्धिश्रंश श्रादि। इन सब सीगातों के लिए तुम्हारा धन व्यय होता है श्रीर वह धन गरीबों के हाथ का कीर छीन कर इकट्टा किया जाता है ! इस व्यवहार की कहाँ तक प्रशंसा की जाय ? वैश्वों की वाणिक् बुद्धि भी त्राज कहाँ चली गई है !

मित्रो ! दूसरों पर द्या नहीं कर सकते तो कम से कम श्चापने ऊपर तो दया करो ! श्रपनं पैर पर त्राप कुल्हाङ्ग मत मारो । तमाख जैंस निन्दनीय पदार्थों के सेवन से बचने का प्रयास करो । अपनी वृत्ति को सात्विक बनात्रोगे तो जीवन का श्रादरी तुम्हें सूम पड़ेगा। उस समय तुम्हारा हृदय दया से द्रवीभृत होगा। वह दया तुम्हारा परम कन्याण करेगी। वह सच्ची दया जगत् को स्नानन्द का धाम बना सकती है। दिखावटी दया से काम नहीं चल सकता। अन्तः करण को करुणा-मय बनाश्रो । ऐसा करने से तुम्हारा कल्याण होगा श्रीर जगत् का भी कल्याण होगा।

महाधीर-भवन. देहकी ता० १४-९-३१





## सदा सहायक

en In

## प्रार्थना

प्रणमूँ बासुपूज्य जिननायक, सदा सहायक तू मेरो । विषम बाट घाट भय थानक, परम श्रेय सरनो तेरो ॥ प्रणमूँ बासुपुज्य जिननायक० ॥



भगवान् वासुपूज्य की यह स्तुति की गई है। प्रार्थना की भाषा सीधी-सादी श्रीर सरल है। एक बचा भी उसे समक सकता है। किन्तु सरल भाषा की इस प्रार्थना में जो भाव-गांभीय है, भावों की जो महत्ता है, उसकी श्रीर भी दृष्टि देना

चाहिए। भावों की गंभीरता और महत्ता को समकाना ही प्रार्थना का समकाना है।

प्रार्थना में एक सीधी-सी बात कही गई है कि-हे प्रभो! मैं तुम्मे प्रणाम करता हूँ, तुम्मे बन्दन-नमस्कार करता हूँ। प्रणाम करने का कारण क्या है. इसका स्पष्टीकरण करने के लिए बत-लाया गया है कि-क्योंकि तू सहा सहायक है! चलते, किरते, खाते, पीते, सोते, जागते, बेहोशी में और होश में, बस तू ही सहायक है।

इस प्रकार की सहायता करने वाले से किसे प्रेम न होगा ? ऐसे भगवान को कौन नमस्कार न करेगा ? मगर हमें यह तो जान लेना चाहिए कि वह भगवान सदा सहायक किस प्रकार हैं ? कैसे वह हमारो सहायता करते रहते हैं ? अगर हम इस तथ्य को जान जाएँगे तो हमारा मस्तक उनके चरणों में स्वतः मुक जायगा।

भगवान सदा सहायक किस प्रकार हैं, इसे जानने के लिए विचार की त्रावश्यकता है। श्रगर श्राप विचार करेंगे तो स्वयं ही त्रापको विदित हो सकता है, फिर परोपदेश की आवश्यकता ही नहीं रह जायगी।

श्राप जब घर पर थे तब सूर्य त्रापको प्रकाश दे रहा था। आप यहाँ हैं तब भी वह प्रकाश दे रहा है। श्राप चाहे देश में हों, चाहे विदेश में हों, चाहे बेहोशी में हों, चाहे होश में हो, सूर्य आपको प्रकाश देता ही रहता है। यद्यपि सूर्य के प्रकाश में और मगवान की सहायता में बड़ा अन्तर है, किर भी उपमा तो

## सूर्य की ही देनी पड़ती है। श्राचार्य मानतुंग ने भी कहा है:— सूर्यातिशायिमहिमाऽसि सुनीन्द! छोके।

हे मुनीनद्र ! यद्यपि तुम्हारी महिमा सूर्य से बदकर है—अनन्त गुणी अधिक है, लेकिन उपमा तो सूर्य से ही देनी पड़ती है; क्योंकि विश्व के अन्य पदार्थों में उपमा के उपयुक्त कोई और पदार्थ नहीं दिखाई देता।

ताल्पर्य यह है कि जिस प्रकार सूर्य सब जगह, बिना भेद-भाव के सभी को, बिना किसी चाह के, प्रकाश देता है; हे प्रभो! इसी प्रकार तू भी सदा, सब का, वीतराग-भाव से सहायक होता है।

यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि परमातमा बीवराग है। जैनधर्म की मान्यता के अनुसार वह श्रकत्ता है। तब परमातमा को कर्ता माने बिना सहायक कैसे माना जा सकता है? अगर वह सहायक भी नहीं है, क्योंकि कर्त्ता नहीं है, तो उसकी यह स्तुति सच्ची कैसे हो मकती है?

भछीभाँ ति विचार करने से इस प्रश्न का सहज ही समा-धान हो सकता है श्रीर प्रश्नकर्ता को ईश्वर के खरूप का वास्त-विक ज्ञान भी हो सकता है। ईश्वर कर्ता न होने पर भी किस इकार सहायक होता है, यह बात एक उदाहरण से माञ्चम हो जायगी।

एक बालक किसी पुस्तक के श्रक्षर देखकर श्रपने श्रक्षर वैसे ही बनाने का प्रयत्न कर रहा है। क्या पुस्तक के श्रक्षर उस बच्चे की सहायता करते हैं ? 'ह्" !'

बच्चा उस पुस्तक के अक्षरों पर ध्यान देकर वैसे ही अच्चर बनाने लगता है। जब वह ऐसा करते करते कुशल हो जाता है तब खयं ही श्रक्षरों का कत्ती बन जाता है। उसे पुस्तक देखकर श्रवर लिखने की श्रावश्यकता नहीं रहती। यदापि पुस्तक के श्रक्षर जहाँ के तहाँ हैं, उन्होंने पुस्तक से उठ कर बालक की सहायता नहीं की है, तथापि बालक में वह सामर्थ्य था कि वह उन श्रक्षरों को देखकर—उन पर ध्यान देकर वैसे ही श्रक्षर बनाने लगा। इस ऋषेक्षा से वह ऋक्षर भी उस बालक के सहा-यक हैं। जब जड़ अक्षर भी बिना कुछ किये, बिना रागभाव धारण किये, सहायक हो सकते हैं, तो चिदानन्दमय वीतराग भग-वान् अकत्ती होते हुए भी आतमा के सहायक क्यों नहा हो ्सकते १

हाँ, परमात्मा को दाल-रोटी बनाने वाला या कुँभार के समान मनुष्यों को घड़ने वाला कत्ती माना जाय तो कहना होगा कि तुमने परमात्मा को पहचाना ही नहीं है। आशय यह है कि ईश्वर हमारे कल्याण में सहायक है, निमित्त कारण है, फिर भी वह कत्ती नहीं है। कत्ती ही निमित्त कारण हो या सब निमित्त कारण कर्ता ही कहलाएँ, ऐसा नियम नहीं है। सुन्दर श्रवरों का कर्त्ता बालक स्वयमेव है, फिर भी पुस्तक के अन्नर उसके सहायक हैं। इसी प्रकार परमात्मा कत्ती नहीं है फिर भी सहा-यक है।

हे प्रभो ! तुझ में सदा सहायक होने का गुगा प्रकट हो गया

है। मुमे जितनो सहायता को श्रपेता है उससे श्रानन्तगुणी शिक्त तुम में प्रकट हो गई है। हे देव ! तू निकार-विहीन है, वीतराग है। तू ने श्रपने समस्त निकारों का निनाश कर हाला है। मोहनीय कमें का समृत उन्मू उन करके राग—हेष को नष्ट कर दिया है, इसीसे तू मेरा सहायक है। मैंने संसार के सब सहायकों को देख लिया। सारा संसार छान डाला। लेकिन सच्चा महायक कहीं न मिला। जो स्वयं श्रपनो ही सहायता नहीं कर सकता, वह मेरी क्या सहायता करेगा ? श्रतएव दुनिया में दर—दर भटक कर निराश हो आज तेरे द्वार पर आया हूँ।

भो ! टेढ़े-मेढ़े विषम मार्ग वाले संसार की घाटी से तेरे सिवा श्रीर कीन निकाल सकता है ? तेरी शक्ति श्रद्भुत है, तेरा प्रताप श्रन्ठा है, तेरा प्रभाव निराला है । श्रागर में घोर निर्दय, दुष्ट के चक्कर में पड़ गया होऊँ श्रीर उस समय अगर तेरा कृपाकटाक्ष हो जाय तो वह घोर निर्दय दुष्ट भी मेरा मित्र एवं दास बन कर मेरी सेवा करने लग जायगा । ऐसा अपूर्व प्रभाव है तेरा !

भगवन् ! श्राप सदा सहायक हैं। विकट संकट के समय श्रापकी सहायता प्राप्त होती है; पर आप की श्रीर राजा से प्राप्त होने वाली सहायता में श्रन्तर क्या है ? दुष्ट जनों द्वारा सताये जाने पर राजा से फरियाद की जाय और यदि राजा का श्रनुष्रह हो जाय तो वह उन दुष्टों को मेरे सामने मुका सकता है। उन्हें दिखित करके मेरा दु:ख दूर कर सकता है श्रीर मेरी रक्षा कर सकता है। फिर आपकी सहायता में और राजा की सहायता में क्या अन्तर है ? या श्रापकी सहायता में क्या विशेषता है ? राजा तो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है श्रीर कहता है—'मेरी शरण आओ। मैं तुन्हें कष्ट न होने दूंगा। मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा।' इतना सब-कुछ होते हुए भी मुक्ते राजा नहीं सहाता- उसकी सहायता लेना मुभ्ने नहीं भाता, और हे प्रभो ! श्राप, जो इन्द्रियों से श्रगोचर हैं, जो ग्क्षा का मौखिक श्राह्वान भी नहीं करते, मुक्ते सुहाते हैं। मैं आपके शरण श्राया हूँ। इसका कारण क्या है ?

प्रभो ! राजा मेरे शत्रुओं को मेरे सामने मुका सकता है, पर वह मेरे शत्रुश्रों का शत्रु-भाव नहीं छुटा सकता। वह उन्हें दिएडत करके शत्रुता की वृद्धि करता है श्रीर अनन्त वैर बढ़ाता है। को लोग राज-दंड के भय से मेरी आधीनता स्त्रीकार करते हैं. उनकी आतमा में मेरे प्रति तील वैर उत्पन्न हो जाता है। वे सोचने लगते हैं—इसने राजा के भय से मुक्ते मुकाया है सही, पर श्रवसर मिलने पर मैं इसे नहीं छोड़ने का । मैं इस श्रीर अगर हो सका तो राजा को भी मुकाउंगा। इस प्रकार वैर का उपशमन न होकर वैर की परम्परा चल पड़ती है। किसी ने ठीक ही वहा है-

न हि वैरेण वैराणि शाम्यन्तीह पार्थिव !

अर्थात् हे राजन् ! वैर से वैर कभी शान्त नहीं होते । जैसे रक्त से रक्त नहीं घुल सकता, वरन् उसमें अधिकता ही आती है, उसी प्रकार बैर से बैर बढ़ता है-घटता नहीं है।

जब ऐसी स्थिति है, राजा बैर का उपशमन नहीं कर सकता

बल्कि वह वैर को अनन्त गुणा बहा देता है तो राजा की शरण जाने से क्या लाम है ? मगर त्रापकी कृपा से जो वैरी मुकता है उसमें श्रीर मुक्तमें कोई भेर ही नहीं रह जाता। वह ऐसी स्थिति है जहाँ वह, मैं और साथ ही श्राप भी मिलकर सब एक हो जाते हैं।

मित्रो ! अपने-अपने शत्रु का नाश करना सभी को अभीष्ट है। सब की यही आकांक्षा गहती है कि हम अपने शत्रुओं का विनाश करें, उन पर विजय प्राप्त करें ! लेकिन कोई शक्त के बल से शत्रुका संदार करना चाहते हैं, कोई राजा के बल से, कोई बाहुबल से और कोई ईश्वर के बल से शत्रु को नष्ट करना चाहता है। मगर इन सब बलों में बड़ा अन्तर है। अन्यान्य -बलों से शत्रुका नाश करने पर अपनन्त शत्रुता की वृद्धि **होती है** श्रीर वह शत्रुता भविष्य में महान् दुःख का कारण होती है। मगर ईश्वर के बल से शत्रु का संहार करने पर न वैरी रह जाता है और न बैर ही रह पाता है। अगर आपको ईश्वर के बल का अवलम्बन लेना हो तो उस बल पर विचार करो। त्र्यगर त्र्याप त्र्यपने या राजा आदि के बल पर भरोसा रखते हैं तो फिर **ईश्वरीय बल की शरण जाने का आपको श्राधकार** नहीं है। जब तक आप अपने बल पर विश्वास रख कर आहं-कार में हुवे रहेंगे, तब तक ईश्वरीय बल नसीब न होमा : इसी प्रकार अन्य भौतिक बलों पर भरोसा करने से भी वह आध्या-रिमक ईश्वरीय बल श्राप न पा सकेंगे। अहंकार का सम्पूर्ण रूप से उत्सर्ग करके परमात्मा के चरणों में जाने से उस बल की प्राप्ति होती है।

सुनेरी मैंने निर्वेष्ठ के वल राम। पिछली साख भरूं संतन की, आय सुधारे काम ॥ सुने री० ॥ सेठ सुदर्शन निर्वल होकर, घरा अखंडित ध्यान ।

अजु नमाली देख थिकत हो, पाया पूरण ज्ञान ॥ सुने री० ॥ इस प्रकार श्राप ईश्वरीय बल के माहक बन कर, उसी पर श्रासंह श्रद्धा रख कर बल प्राप्त करो। राजा का बल पाकर के भी तुम शत्रु का नाश नहीं कर सकते। राजा के बल से न शत्रु का नाश होता है, न शत्रुता का संहार होता है। पिछले सन् १९१४ वाले महायुद्ध में, एक पक्ष की विजय हुई और दूसरे पक्ष का पराजय हुआ। कहने को तो युद्ध समाप्त हो गया, पर क्या वास्तव में ही वह समाप्त हो गया है ? युद्ध की समाप्ति का अर्थ है, विरोधी पक्षों में मित्रता की स्थापना हो जाना – शत्रता का समाप्त हो जाना । क्या आप सोचते हैं, महायुद्ध की समाप्ति के साथ लड़ने वाले दोनों पक्षों में मैत्री स्थापित हो गई है ? उन्होंने एक-दृसरे के प्रति शत्रुता का त्याग कर दिया है ? मैं कहता हूँ, हर्गिज ऐसा नहीं हुआ। बाहर का युद्ध सिर्फ भीतर चला गया है; पहले नो युद्ध-मूमि पर लड़ा जा रहाथा वह अब विरोधी पक्षों के श्रधिक।रियों के अन्तःकरण में लड़ा जा रहा है। इस समय सभी देश वाले यही सोच रहे हैं कि कब हमें अवसर मिले श्रीर कब पिछले महायुद्ध का बदछा भँजाएँ । जो पराजित हुआ था वह विजेता श्रों को समूछ नष्ट करने का उपाय खोज रहा है। सभी के अन्तः करण आग सं धधक रहे हैं। (पूज्यश्री ने सन् १९३१ में यह प्रवचन किया था। इस प्रवचन में उन्होंने अपनी तीत्र कल्पना शक्ति के द्वारा योद्धा राष्ट्रों की मनोवृत्ति का जो

चित्रण किया है, वह स्राज साक्षात् दिखाई पड़ रहा है। गत महायुद्ध में पराजित हुए जर्मन राष्ट्र ने ऋवसर देख कर इस समय के विजेता राष्ट्रों को नीचा दिखाने के लिए जो घनघोर ऋरीर भीषण संप्राम आरंभ किया है, वह इस कथन का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि राजबल से शत्रुता की वृद्धि ही होती है-विनाश नहीं होता। वर्त्तमान महायुद्ध, गत महायुद्ध की ऋपेक्षा अत्यन्त विनाशक, ऋत्यन्त व्यापक श्रीर ऋत्यन्त भीषण है। वह युद्ध सिर्फ पश्चिम में लड़ा गया था, यह समस्त संसारव्यापी है। पहिल युद्ध में आकाश में सुरक्षा थी, आज के युद्ध में जल, स्थल श्रोर नम तीनों एकाकार हो गये हैं। पिञ्जली बार सैनिक-नागरिक का भेद बहुत-कुछ विद्यमान था, त्र्याज सब को एक घाट पानी पिलाया जा रहा है। पिछली बार सैनिक साधनों का श्रीर स्थानों का ही संहार हुआ था, आज बड़े-बड़े प्राचीन नगर ऋीर सभ्यता के केन्द्र विध्वंस किये जा रहे हैं। सम्पूर्ण विश्व श्राज एक बारूद्खाना बन गया है। पुज्यश्री का विवेचन कितना तथ्य पूर्ण है, इसे पाठक स्वयं देखें।

संसार की सर्व-श्रेष्ठ शक्तियों ने, अपना सम्पूर्ण बल लगा कर युद्ध किया परन्तु फल क्या हुआ ११ क्या वैर का अन्त हुआ १ नहीं, बल्कि वैर की वृद्धि हुई है। भौतिक बल के प्रयोग का परिणाम इसके अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता।

केवल ईश्वर की ही ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा शत्रु भी नहीं रहता है और शत्रुता का भी नाश हो जाता है। खल दल प्रबल दुष्ट अति दारूण, चौतरफ करे घेरो । तदिव कृपा तुम्हारी प्रभुजी, अस्यिन होय प्रकटे चेरो ।

यह श्रद्भुत शक्ति परमात्मा में ही है। श्राप यह न समक लें कि शत्रु के आरोने पर परमात्मा का नाम ले लेने मात्र से शत्रु भाग जायमा, या मर जायमा । नहीं, यहाँ श्रीर ही कुछ श्रमि-प्राय है। शत्रु किस प्रकार मर जाता है, यह बताने के लिए शास में दर्शित एक कथा उपयोगी होगी। उसे ध्यानपूर्वक सुनो श्रीर श्रवने जीवन में चरितार्थ करो तो श्रापका मनोरथ सफल हो कायगा ।

राजगृह नगर में अर्जुनमाली, एक बगीचे में बागवानी का ंधा करता था। बागवानी का काम उसके यहाँ कई पीढ़ियों से चला त्राता था। जो मनुष्य त्रापना पीढ़ीजात धंधा करता है, उसका उस धंधे में गहरा और निराला ही अनुभव होता है। जो चलते रास्ते दूसरे के धंधे को उड़ा लेता है और अपना परम्परागत घंघा त्याग देता है, वह उस धंधे को हानि पहुँचाता है । वह परम्परागत व्यवसाय को भी क्षति पहुँचाता है ऋौर नवीन व्यवसाय को भी। इससे समाज में बड़ी गड़बड़ी मचती है श्रीर श्रव्यवस्था फैल जाती है। इसो कारण भारतवर्ष में वर्ण-व्यव-स्था की स्थापना की गई थी और यह नियम बनाया गया था कि प्रस्येक व्यक्ति को श्रपना परम्परागत व्यवसाय ही करना चाहिए । ऋगर कोई ऋपना व्यवसाय त्याग कर दू सरे के व्यव- साय में हाथ डाले तो राजा को हर चोन करके उसे रोकना चाहिए। श्रमर ऐसा न किया जाय तो वर्ण-संकरता फैल जायगो।

> स्त्रां हि बृत्तिमतिकस्य, यस्त्वन्यां बृ्ंत्तपुद्वहेत् । स पार्थिवैनियंतन्यो. वर्णसंकीर्णिग्न्यथा ॥

अर्थात् जो ऋपनी ऋाजीविका छोड़ कर दूसरे की आजी-विका-च्यवसाय-करे उसे राजा रोक दे, ऋन्यया वर्ण-संकरता हो जाती है।

प्रत्येक व्यवसाय को उन्नत श्रवस्या में पहुँचाने के लिए प्राचीन काल में आजीविका संबंधी यह उपयोगी नियम बनाया गया था। श्राज राजाश्रों को इन बातों के विचार के लिए श्रव-काश नहीं है। इस संबंध में उनका कोई नियंत्रण भी नहीं है। श्रवएव श्राज धंधों की यह वर्णसंकरता धड़रले के साथ चल रही है श्रीर प्रजा में मारामारी हो रही है।

अर्जुनमाली अर्कला ही अपना काम नहीं करता था। उसकी पत्नी भी उसकी सहायता करती थी। आजकल की सित्रयाँ प्रायः अपने पितयों को बोम रूप हो रही हैं। पहले की सित्रयाँ ऐसी नहीं थीं — उनका ढंग कुछ और ही था। आज पुरुषों पर अपनी स्त्री की जोखिम बनी रहती है, और इसीलिए स्त्री, पुरुष के लिए भाररूप हो पड़ी है। पुरुषों को सदा ही यह चिन्ता लगी रहती है कि हमारी स्त्री की और कोई बुरी नजर से न देखे और उसका अपमान न करे। उसे कोई बहका कर उड़ा न ले जाय। इस स्थिति के लिए उत्तरदाता कीन है— पुरुषवर्ग या स्वयं महिला-समाज। मैं इस मंनकट में पड़ना नहीं

चाहता । किसी समृह को अवांछनीय स्थिति में डालने वाला दूसरा समृह श्रागर दोषी हो तो भी श्रवांछनीय स्थिति में पड़ने वाले समृह को निर्दोष नहीं कहा जा सकता । मगर इस अभियोग-प्रणाछी को दूर रखकर मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि प्राचीन काल में महिला-समाज की ऐसी स्थिति नहीं थी । स्त्रियाँ, पुरुषों की श्रद्धींगिनी की हैसियत से उनकी सहायता किया करती थीं । वे न केवल ज्यावहारिक कार्यों में ही, वरन् धार्मिक कार्यों में भी पुरुषों की सहायिका बनती थीं । उपासकदशांग सूत्र में स्त्रियों को 'धम्मसहाया' श्र्योत् धर्म में सहायता पहुँचाने वाली कहा है । स्त्रियाँ वीरता में पुरुषों से किसी प्रकार हीन नहीं होतीं ।

ऋजुंनमाली की स्त्री का नाम बन्धुमती था । नगर में बड़ा उत्सव था। ऋतएव पती-पत्नी दोनों, कुछ रात रहते ही फूल चुनने के लिए बगीचे में जा चुके थे।

इसी नगर में लिलत गोष्ठी के छह जवान लड़के बड़े गुंहे थे। इन्होंने पहले कोई ऐसा काम कर दिखाया था कि राजा इनके प्रति कृतज्ञ-से थे। अब वे भला-बुरा कोई भी काम करें उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था। उनकी घाक नगर भर में जम गई थी, अतएव किसी को बोलने का साहस भी नहीं होता था। यह गुंडे अपनी धाक का अत्यन्त अनुचित उपयोग करने लगे। कहा भी है—

> यौवनं धनसम्पत्तिः, प्रभुत्वमविवेकिता । एकैकमप्यनर्थाय, किमु यत्र चतुष्टयम् ?॥

अर्थात्—यौवन, धन-सम्पदा, अधिकार और अविवेक-मूर्खता,

इनमें से एक भी महा ऋनर्थ करने वाला है। जहाँ यह चारों एकत्र होजाएँ वहाँ तो कहना ही क्या है ?

जवानी दीवानी होती है। यह युवक जवानी से मतवाले हो रहे थे। उनकी ऋाँकों में मद छाया रहता था। इन्हें पहले अपकेली जवानी का ही बल था, पर ऋब धन का भी बल मिल गया। ऋत पव उनमें ग्यारह गुणा उन्माद छा गया था।

जवानी कैसी श्रंधाधुंधी मचाने वाली है ? बैठे हुए भाईयों में जवानी की मदोन्मत्त अवस्था के कारण किसी प्रकार का कुकर्म न करने वालों की संख्या डॅगलियों पर गिनने लायक हांगी। जवानी के साथ धन मिल जाने से तो उसमें ग्यारह गुना उन्माद श्राजाता है।

कई भाई कहते हैं — जिनके पास धन नहीं होता वही आजी विका उपार्जन करने के लिए पापाचरण करते हैं। किन्तु मित्रो ! यदि आप धनिकों के पापों को और आजीविका के निमित्त पाप करने वालों के पापों को न्याय की तराजू पर तोलेंगे तो धनिकों के पापों का ही पलड़ा नीचा रहेगा। उन पापों की तुलना में गरीबों के पाप बहुत थोड़े से मालूम पड़ेंगे। इससे यह आशय न निकालिए कि मैं यह कहना चाहता हूँ कि सभी धनवान एक सरीखे होते हैं। अनेक धनाट्य पुरुष चरित्रवान, देशहितेषी और धर्म-रक्षक भी हुए हैं और अब भी हैं। परन्तु उनकी संख्या बहुत कम है। धन के गुलामों ने अपने आमोद-प्रमोद के लिए सम्पूर्ण देश को दिरद्र बनाने मैं काफी सहायता पहुँचाई है। जिन धनिकों में विवेक था उन्होंने ऐसे महत्वपूर्ण कार्य किये हैं;

जिनका इतिहास में सुवर्णाक्षरों में नाम लिखा है। उन्होंने हूबते देश को बचाया त्रौर नष्ट होते हुए धर्म की रक्षा की।

महाराणा प्रताप की सहायता करने वाले देशभक्त भामा-शाह को कौन नहीं जानता ? भामाशाह श्रोसवाल जाति का महाजन था। जिस समय महाराणा प्रताप ऋपनी प्राणिप्रय मेबाड़ भूमि का परिस्थाग कर सिंध की स्त्रोर जाने की तैथारी में थे, उस समय जंगल में भामाशाह ने पीछे से 'घणी खमा' कह कर महाराणा का ध्यान श्रचानक ही श्रपनी ओर श्राकर्षित किया। महाराणा ने पीछे की श्रोर मुड़ कर देखा तो चार-पाँच मजदूरों के सिर पर बड़े-बड़े गठड़े लादे हुए भामाशाह दिखाई दिये। महाराणा ने सोचा-शायद भामाशाह प्रधान मुझ से श्रन्तिम भेंट करने आया है।

भामाशाह - ( महाराणा के चरणों में फ़्क कर ) अन्नदाता कहाँ पधार रहे हैं ?

उदासी के साथ राणा बोले-भामा, मेरे पिताजी ने सिर्फ चित्तीड़ छोड़ा था, पर मैं ऐसा कुलकलंक निकला कि सम्पूर्ण मेवाड़ को छोड़े जाता हैं।

भामाशाह-भाष सदश प्रतापी पुरुषों को यह उदासीनता शोभा नहीं देती। त्राप सरीखे नरवीर क्षत्रिय ही यदि उदास हो जाएँगे तो दूसरों का क्या हाल होगा ?

राणा-भामा, मेवाड का सीभाग्य-सूर्य श्रव अस्त होने ∵वाला है।

भामा-नरकेशरी, ऐसा न कहिए। मेवाड़ के सूर्य को

मेघों ने श्रवश्य घेर लिया है पर मेघ हटेंगे और सूर्य श्रपनी प्रखर किरणों के साथ फिर पहले की भौति चमक उठेगा। (गठड़ों की ओर इशारा करके) यह श्रापके चरणों में समर्पित हैं। जिस प्रकार चाहें, उपयोग कीजिए।

राणा — (गठड़ों में आटा दाल आदि भोज्य सामप्री समक कर ) भाई भामा, यह हमारे काम का नहीं । अब वन के फल— फूल ही हमारा भोजन है।

भामाशाह ने गठड़े खोले और दीरों-पन्नों के ढ़ेर महाराणा के चरणों में लगा दिये।

राणा-वह किस लिए १

भामा—चत्रियकुलभूषण, इस तुच्छ भेंट से मेवाड़ का उद्धार कीजिए।

इस प्रकार भामाशाह के धन से इंबती हुई मेवाड़ की नाव बच गई। सचमुच धनवान लोग देश की रक्षा भी कर सकते हैं, पर विवेक हों तभी। श्रविवेकी धनी, देश का महान् शत्रु होता है।

यह छहों युवक विवेकहीन थे। धन और यौवन की शक्ति उनके पास थी ही; जब उनके हाथ में अधिकार की शक्ति भी आ गई तो उनका मद नगद एक सी ग्यारह गुना बढ़ गया। पहले तो एक और एक मिछ कर ११ हुए और बाद में अधिकार की इकाई मिल जाने से १११ (एक सी ग्यारह) का अंक बन गया।

यह उन्मत्त युवक नगर में भीषण तहलक! मचाए हुए थे।

किसी की बहू-बेटी की मान-मर्योदा मिट्टी में मिला देना उनके बाएँ हाथ का खेल था।

मित्रो ! पर-स्त्री की श्रोर कुदृष्टि रखने वाला लुच्चा-गुंडा कहलाता है। क्या श्राप उसे धिककार न देंगे ? 'हेंगे।'

मगर देखना, यह धिकार कहीं तुम्हारे ऊपर ही न ऋा पड़े। पर-स्त्री पर इस प्रकार का अत्याचार करने वालों के प्रति राजा श्रीर प्रजा का कर्त्तव्य क्या होना चाहिए; जो इस तथ्य को नहीं जानते उन्हें भीषण दुःख का सामना करना पड़ता है। कृष्ण श्रर्जन से कहते हैं-

> क्लेंच्यं मास्म गमः पार्थं, नैनःवमुपपद्यते । क्षद्वं हृदय-दोर्बल्यं स्यब्स्वोत्तिष्ठ परन्तप !॥

हे श्रार्जुन ! तुम नपुंसक मत बनो--यह हीजड़ापन तुम्हें नहीं शोभता। हृदय की तुच्छ दुर्बलता त्यागो श्रीर धर्मयुद्ध के लिए तैयार हो जाओ।

मित्रो ! अर्जुन के अपने अधिकार का त्याग कर देने पर कृष्णाजी इतनी फटकार बताते हैं श्रीर युद्ध के लिए उत्साहित करते हैं; तो परस्त्रीगामी, शील-धर्म का संहार करने वाले, नीच पुरुषों की नीचता का नाश करने के विषय में उनका क्या श्रादेश हो सकता है ? इस बात पर विचार कीजिए । वास्तव में परस्त्रीगामी पुरुष नीच से नीच हैं और देश में पाप का खप्पर भरने बालों में अगुवा हैं। ऐसे दुष्ट लोग अपना ही नाश नहीं करते वरन सरों का भी सत्यानाश करते हैं। इन हत्यारों की रोमांचकारिणी करतूतों को सुनकर हृद्य थर्रा उउता है। दुनिया की अधिकांश बीमारियाँ फैलान वाले यही रोग-कीटाणु हैं।

शहर में प्लेग के थोड़े-से केंस हो जाते हैं तो सारा शहर खलबला उठता है। सब लोग श्रपने-श्रपने बचाव का उपाय सोचने लगते हैं। पर मैं कहता हूँ, प्लेग तो थोड़े श्रादमियों का, प्रकट रूप से नाश करता है; किन्तु ये व्यभिचारी, गुप्त संक्रामक रोग के विषेले कीड़े सारे देश को श्रपना शिकार बनाये हुए हैं। इनसे बचने का उपाय, सब को और सब से पहले सोचना चाहिए। जो पुरुष इनसे बचेगा उसकी देवता भी सेवा करेंगे।

प्रसंग पाकर में अपनी बिह्नों से भी कुछ कह देना चाहता हूँ । बिह्नों, स्मरण रखना तुम जगत् को जननी हो, संसार की शिक्त हो । तुम माता हो । जगत् तुम्हारे सद्गुणक्ष सौरभ से सुरभित है । तुम्हीं समाज की पित्रता श्रीर उज्ज्वलता कायम रख सकती हो । तुम्हारी पूर्ववर्त्तनी महासितयाँ किससे शोभा पाती थीं ? महाशीलव्रत से ही । आप सोना पहनती हैं सो इमे तांवा न बनाना । तुम्हारे शील पर, तुम्हारे कुल-धर्भ पर, तुम्हारे जातिधर्भ पर किसी प्रकार का धब्बा न लगने पावे । तुम ऐरों—गेरों के चक्कर में न पड़ जाना । मगर यह सब कब होगा ? सादगी धारण करने पर । बनाव-सिंगार करना तुम्हारा काम नहीं है । शील के समान दिव्य श्राभवण तुम्हारी शोभा बदाने के लिए काकी है । फिर तुम्हें और श्राभूवणों का लालच रखने की क्या श्रावश्यकता है ? श्रात्मा की आभा बदाशों । मन को उज्ज्वल करो । हृद्य को पित्र भावनाश्रों से श्रलंकृत करो ।

इस मांस के पिंड शरीर की सजाबट में क्या पड़ा है ? शरीर का सिंगार आत्मा को कलंकित करता है। अगर तुम अपना सारा शरीर भी कीरों और पन्नों से मढ़ लोगी, तो भी तुम्हारी कोई पूजा न करेगा। तुम्हारी सच्ची महत्ता और पूजा शील से होगी।

श्चापमें कई बहिनें ऐसी निकलेंगी जिन्होंने लगावार श्चट्ठा-ईस दिन तक उपवास-तपस्या की होगी। पर सादगी श्चीर संयम को धारण करके देश, जाति श्चीर धर्म को उन्नत करने वाली कितनी मिलेंगी? बहिनो! रात-दिन मखमल के बिछीनों पर बिश्राम करने वाछी श्चीर श्रप्सराओं-सा श्र्यार करने वाली तुम्हारी कई बहिनें, ममता का त्याग करके, फैशन के भूत से श्चपना पिएड खुड़ाकर, श्चाज श्चपने हाथों से या गरीबों के हाथों से बुनी हुई खादो धारण कर रही हैं। श्चो बड़ी-बड़ी तपस्या करने वाली बहिनों! क्या आप धर्म के नाम पर, संयम के नाम पर श्चीर देश के नाम पर श्चपनी यह छटपट कम न करोगी?

में कह चुका हूँ कि राजगृह नगर में छह युवक सांड की तरह मदोन्मत्त होकर घूमते थे। प्रकृति का नियम है कि किसी-किसी पाप या पुराय का फल सारी प्रजा को भुगतना पड़ता है।

नगर-निवासियों ने ही ऋषनी मृर्खता के कारण उन्हें यह ऋषिकार दे दिया था कि वे चाहें सो करें; उन्हें किसी प्रकार का दंड नहीं मिलेगा। परन्तु इन युवकों के पाप का घड़ा भर गया था और फूटना ही चाहता था। इसलिए यह युवक ऋर्जुनमाली के कगीचे में पहुँचे। यह लोग ऋर्जुनमाकी के पहुँचने से पहले ही वहाँ जा धमके थे। जब ऋर्जुन ने ऋपनी की के साथ

बगीचे में प्रवेश किया, तब इनमें से एक की दृष्टि उसकी स्त्री पर पड़ी। उसे देखते ही उनके हृदय में दुर्वासना उत्पन्न हुई और वे किवाड़ों के पीछे छिप गये। जब अर्जुनमाली अपनी स्त्री सहित यक्ष को वन्दन करने लगा तभी, उन्होंने उसे पकड़ कर बाँघ लिया।

इन पापियों ने अर्जुन माली के सामने ही उसकी स्त्री का सतीत्व भंग किया। स्त्री कुछ न बोली। जो स्त्री अपने सतीत्व को हीरे से बढ़ कर समकतो है, उसकी आँखों में तेज का ऐसा प्रकुष्ट पुंज विद्यमान रहता है कि उसका सामना होते ही पापी की निर्वल आत्मा थर-थर काँपने लगती है। पर खेद, इस स्त्री ने अपने सतीत्व का जरा भी मूल्य न समका।

अपनी श्राँखों के श्रागे, श्रपनी पत्नी का यह व्यवहार देख कर श्रर्जुन माली कोध से तिल्लिमला उठा। उसका समस्त शरीर गुस्से से जलने लगा। श्रसहा कोध से वह श्रपना सिर धुनने लगा। पर वह विवश था—बन्धनों में जकड़ा हुश्रा।

यह घटना यक्ष के मन्दिर पर घटी थी। श्रर्जुन माली इस यक्ष का बड़ा भक्त था। उसके पूर्वज भी यक्ष की पूजा करते आये थे। श्राज श्रर्जुन माली ने यक्ष से प्रार्थना की—'हे यक्ष ! हम तुम्हें कई पीढ़ियों से पूजते श्राते हैं। क्या उसका प्रतिकल सुमें कुछ भी नहीं मिलेगा ? इस महान् संकट-काल में भी तुम मेरी मदद न करोगे ? श्रगर श्रव काम न श्राये, तो कब आश्रोगे ?

अर्जुन माली के हृद्य की पुकार यक्ष ने सुनी। वह प्रकट हुआ और अर्जुन के शरीर में प्रविष्ट हो गया। उसके वैधन १४ दि. तड़ातड़ तड़क गये। यक्ष की मूर्ति के हाथ में एक बड़ा भारी मुद्गर था। अर्जुन माली ने बन्धनमुक्त होते ही मुद्गर उठाया और उन छहों मदोन्मत्त युवकों को श्रीर अपनी स्त्री को यमलोक पहेँचा दिया । पाप का घड़ा फुट पड़ा ।

शरीर में यक्ष के प्रवेश से अर्जुन माली में अपार बल श्रा गया था। वह कोध से पागल हो उठा। जिस नगर-निवासी पर उसकी दृष्टि पड़ती थी. उसी को बिना मारे वह नहीं रहता था। उसके मन में यह संस्कार सुदृढ़ हो गया था कि इन युवकों को सांड बनाने वाले यह नगर-निवासी ही हैं। यह लोग उन्हें आसमान पर न चढाते, तो उनकी क्या मजाल थी कि वे इतना श्रास्याचार श्रनाचार करते ?

श्रर्जुन माली के इस राक्षसी व्यवहार की खबर बिजली की तरह सारे राजगृह में फैल गई। राजा श्रेणिक के कानों तक भी यह समाचार पहुँचा । श्रेणिक ने, शहर के बाहर न निकलने की श्राज्ञा घोषित कर दी। यह श्राज्ञा भंग करने पर श्रगर श्रर्जुन माली किसी का वध कर डाले तो हमारा उत्तरदायित्व नहीं है, यह भी सर्वसाधारण को सूचित कर दिया।

राजा की और नगर-निवासियों की कितनी कायरता है ? इस कायरता ने ही उनके दु:खों की वृद्धि की । श्रगर उन्होंने कायरता न दिखाई होती और बहादुरी से योग्य प्रतीकार करते सो उन्हें इतनी मुसीबत न भोगनी पड़ती। पर प्रकृति यहाँ तो कुछ और ही खेल दिखाना चाहती थी। सुदर्शन की भक्ति की शक्ति का परिचय कराना था।

पाँच महीने से कुछ अधिक समय तक ऋर्जुन माली नाग-रिकों को कष्ट पहुँचाता रहा। यह उनकी कायरता का प्राय-श्चित्त था।

संयोगवश इसी समय भगवान् महावीर स्वामी राजगृह नगर के बाहर एक उद्यान में पधारे। नगर-निवासियों ने भगवान् के पधारने का वृत्तान्त सुना, पर श्रर्जुनमाली के भय से कोई बाहर न निकला।

सुदर्शन भगवान् का श्रवन्य भक्त था। उसने भगवान् के पधारने का संवाद सुना। उसे बिना भगवान् के दर्शन किये चैन नहीं गड़ा। वह प्रमु-दर्शन के लिए माता-िपता की श्राज्ञा से जाना चाहता था। माता-िपता ने उसे बहुत-कुछ समकाया— 'बेटा! तेरे न जाने से कुछ हानि न होगी। तेरा वहाँ काम क्या श्रवहा है ? नगर की चिरेया बाहर नहीं जाती, तो तू ही क्यों जाता है ?'

लेकिन सुदर्शन डरपोक नहीं था। वह अपने संकल्प पर हद़
रहा श्रीर प्रभु के दर्शन के निमित्त घर से निकल पड़ा। नगर
की हवेलियों की छतों पर वैठे हुए नर-नारियों के समूह सुदर्शन
को देख रहे थे। उनमें से कोई उसे जाने से रोकता था और
कोई कहता था— देखो, इसे मौत लिये जा रही है। शहर का कोई
बच्चा तो बाहर नहीं निकलता श्रीर यह 'भगतराज' बनने
चले हैं! दूसरा कोई कहता—'श्रजी, जाने भो दो, हमारा क्या
लिया ? बच्चू जाते हैं पर लीट कर नहीं श्राने के। अर्जुनमाली
देखेगा तो सुद्गर की मार से चटनी बना डालेगा। तब पता

वलेगा, मक्ति कैसी होती है ! भगवान् तो ज्ञानी हैं । वे घट-घट की बात जानते हैं। घर में बैठा-बैठा वन्दना कर लेता तो क्या वे स्वीकार न करते ?'

सुदर्शन सब बातें सुनी-श्रनसुनी करता हुआ श्रागे बढता चला जाता था। उसने क्रमशः नगर को पार किया श्रीर बाहर हो गया। नगर के बाहर श्रर्जुन मीजूद था। महाविकराल रूप, लाल-लाल श्रांखें और मुद्गर हाथ में पकड़े हुए वह तैयार था। उसका रूप इतना डरावना था कि नजर पड़ते ही धैर्यवानों की भी छाती थरथरा उठे ! परन्तु वीर सुदर्शन निर्भय होकर आगे बढता चला जाता था।

ऋर्जुनमाली ने दूर से सुदर्शन को देखा तो उसकी प्रसन्नता का पार न रहा। वह मन में सोचने लगा-- 'त्रव मिला है शिकार ! त्राने दूं कुछ त्रौर निकट, तब त्रापनी प्यास बुकाऊँगा ।'

सदर्शन अपनी मस्तानी चाल से चलता जा रहा था। उसकी चाल देख कर श्रर्जुनमाली सोचने लगा- 'इसकी चाल में इतना घमंड छिपा है ! जान पड़ता है, बड़ा श्रकड़वाज़ है ! अरं, इसने मुमे देख लिया है फिर भी इसके पैर ढीले नहीं पड़े। इसके चेहरे पर भय का भाव ही नहीं दिखाई देता ! श्र..... श्रव इतने निकट आ गया है-फिर भी वही चाल, वही अकड़, बही मस्ती ।

श्रव अर्जुन से न रहा गया। उसने ललकार कर कहा-- 'ओ आने बाले !

उत्तर में सुदर्शन कुछ न बोला। वह मौन था।

श्रर्जुनमाछी मन ही मन विचार करने लगा—'इसकी मुख-मुद्रा पर जरा भी भय का श्राभास नहीं है! पहले तो कोई ऐसा नहीं मिछा। जो सामने श्राते थे वही गिड़गिड़ा कर प्राणों की भीख़ माँगने लगते थे, पर यह तो श्रद्भुत व्यक्ति है!'

श्रर्जुन माली ने रास्ता रोक दिया।

सुदर्शन ने भीषण संकट आया देखा, तो उसी समय भूमि का प्रमार्जन किया, श्रासन बिद्धाया श्रीर भगवान को वन्दना करके १८ पापों का परिस्थाग किया। उसने प्रतिज्ञा की—यदि में इस संकट से बच जाऊँगा तो मेरी जैसी पूर्व क्रिया है, वैशी ही रक्खूंगा। इस संकट से पार न हो सका तो श्रब से महाव्रत धारण करता हूँ।

## सुने री मैंने निर्बंख के बख राम

संसार में निर्वलों के सच्चे बल राम ही हैं। इस बल के सामने तलवार का बल नगएय-नाचीज बन जाता है।

सुदर्शन ने अहंकार त्याग दिया। वह पाषाण-मूर्त्ति की भाँति श्रचल होकर ध्यान में बैठ गया। यह देख कर श्रजु न माली श्रीर भी कुद्ध हो गया। प्रहार करने के लिए उसने अपना मुद्गगर कपर उठाया!

अनेक नगरनिवासी श्रपने मकानों की छतों से यह हइय देख रहे थे। उनमें जो प्रमुके मक्त थे, वे सोच रहे थे— 'प्रमो! सत्य की रक्षा करना। सुदर्शन सत्यभक्त है, सत्याप्रही है। इस समय केवल श्रापका ही सहारा है। कहीं ऐसा न हो कि आपके भक्त की पत जाय!'

इसके विपरीत कई क्षुद्राशय पुरुष ऐसे भी थे जिन्हें ऋपने आपको भविष्यभाषी सिद्ध करने का प्रबल प्रमाण उपलब्ध हो गया था ! वे कह रहे थे-- 'देखो, हमने पहले ही कह दिया था कि नहीं ? उसे समकाया था कि मत जा भाई, ऋर्जुनमाली देख पाएगा तो मुद्गर की भार से चूर्ण बना डालेगा ! अब देखी, मुद्गर तान कर सामने अर्जुनमाली खड़ा है। सिर पर पड़ने की ही देर है। मेरा कहना कितनी जल्दी सच सिद्ध हो रहा है!

पर यहाँ तो निर्वल का बल राम था। श्रार राम (आत्मा) का बल प्रवल न होता तो जगत में सत्य की प्रतिष्ठा किस पर होती ? धर्म की स्थिरता किस आधार पर होती ?

अर्जुन माली ने भुदुगर उठाया। वह उत्पर उठ तो गया मगर नीचे न त्रा सका। ऋर्जुन ने पूरी ताकत लगाई, पर मुद्-गर स्तंभित हो गया था। सुदर्शन पर प्रहार न हो सका। श्रञ्जेन तिलमिला उठा थाः पर विवश था।

इघर सदर्शन की तरफ देखो। उसकी श्रॉंखों से श्रमृत बरस रहा है i

अर्जुन माली ने तीन बार पूरी शक्ति लगाई । उसके हाथ नीचे की ओर रंच मात्र नहीं मुकते थे । यह अद्भुत श्रवस्था देखकर श्रर्जुन माली हैरान था। वह अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगा चुका पर तनिक भी सफलतान मिली। अन्त में वह परास्त हो गया। उसने सुदर्शन की श्रोर कातर दृष्टि से देखा। सुदर्शन ने भी श्रपनी सुधामयी दृष्टि से उसे देखा। जैसे ही उस पर सुदर्शन की नजर पड़ी, त्यों ही यक्ष उसके शरीर से

निकल कर भाग गया। अर्जुन माठी श्रशक्त होकर धमाइ से धरती पर गिर पड़ा।

श्रर्जुनमाछी की यह श्रवस्था देख सुदर्शन ने श्रपनी निश्चलता भंग की। वह उठा और श्रर्जुन के पास जाकर, उसके शरीर पर स्नेहपूर्ण हाथ फेर कर बोला—भाई, तुम्हें कष्ट हो रहा है! जी श्रच्छा तो है न ?

त्र्यर्जुन--तुम कौन हो ?

सुदर्शन-में श्रमणोपासक हूँ।

साधुत्रों श्रीर साध्वयों, आपके उपासक शिष्य भी पहले कैसे होते थे ? त्रापके शिष्यों में ऐसी शक्ति हो तो आपमें कितनी होनी चाहिए ? त्राज हम साधु इतना उपदेश देते हैं पर जितनी सफत्तता मिलनी चाहिए—श्रोतात्रों पर जितना गहरा प्रभाव पड़ना चाहिए, उतनी सफत्तता नहीं मिलती—उतना प्रभाव पड़ना टिंट-गोचर नहीं होता। यह हमारे त्रात्मिक बल की न्यूनता है। जिस दिन हममें विशिष्ट आत्मज्योति प्रकट हो जायगी, उस दिन हमारे श्रोताशिष्य हमारे हशारे से काम करने लगेंगे। फिर इतने लंबे भाषण की आवश्यकता ही नहीं रहेगी।

मित्रो ! सुदर्शन ने त्रपने राम पर भरोसा रक्खा, इसी कारण एसे लोकोत्तर विजय मिली । श्राप सुदेव और सुगुरु पर विश्वास करेंगे तो श्रापकी त्रारमा में भी ऐसी ही दिन्य शक्ति फूट पहेगी।

कहते लज्जा आती है कि आप भगवान महावीर के शिष्य होकर कुदेव और कुगुरु को पूजते फिरते हैं! आप भैरों और भोगों के आगे भटकते और सिर रगड़ते हैं। ऐ रोने वालो ! कहीं रोने से भी बेटा मिलता है ? तुम महा-वीर के शिष्य हो, तुम में वीरता होनी चाहिए । उस वीरता की जगह तुममें नपुंसकता आ गई है। क्या इसी नपुंसकता के बल पर धर्म को दिपाओंगे ? तुम अहिंसा के परम सिद्धान्त को मानते हो, किर भी जहाँ बकरे काटे जाते हैं, अन्य पशुआं का क्रूरतापूर्वक वध किया जाता है, मदिरा की बोतलें उड़ेली जाती हैं, वहाँ जाकर शीश सुकाते हो ? शर्म !

गीता में श्रीकृष्ण ने कहा है—जो देवताश्रों को पूजते हैं वे देवों के पास श्रीर भूतों को पूजनेवाले भूतों के पास जाते हैं।

सुदर्शन को सच्चा उपदेश छगा था। उसने देव की श्रारा-धना की थी श्रीर अर्जुनमाली ने यक्ष की। यक्ष की शक्ति तामसी होती है, दु:खजनक होती है। इसके विपरीत देव की शक्ति सार्त्विक, शान्त श्रीर सुखपद होती है।

श्रर्जुन माली की शक्ति सुदर्शन की शक्ति के सामने परास्त होगई। जनता यह श्रद्भुत चमत्कार देखकर चिकत रह गई। भविष्यवक्ताओं के मुख महीन से हो गये श्रीर धर्मनिष्ठ पुरुषों के प्रमोद का पार न रहा।

जब भक्तवर सुदर्शन भगवान के दर्शन करने जाने लगा तो श्रार्जुनमाली ने भी दर्शनार्थ चलने की उत्सुकता प्रकट की। सुदर्शन ने प्रसन्नतापूर्वक उमे श्रापने साथ लिया। इस अनुठी जोड़ी को देख कर लोग दाँतों तले उँगली दवाने छगे। किसी-किसी ने कहा—हम तो समक रहे थे, सुदर्शन चुर-चूर हो जायगा पर श्रार्जुनमाली तो उसका शिष्य बन गया है!

मित्रो ! यह वृत्तान्त सिर्फ सुनने के लिए नहीं है । इसे तुम भी अपने जीवन में उतारना । सुदर्शन की भौति पापी मनुष्य को अपनाना सीखो। पापी के पाप का क्षय करने का यही चपाय है। पापी से घृणा करके, उसे अलग रक्खोगे, तो उसके पाप का अन्त श्राना कठिन है। श्रागर उसे श्रारमीय भाव से प्रहरा करोगे तो उसका सुधार होना सरल होगा। चाहे कोई ढेड़ हो, चमार हो, कसाई हो, कैसा भी पापी क्यों न हो, उसे सम्मान-पूर्वक धर्मोपदेश अवण करने के लिए उत्साहित करना चाहिए। सुदर्शन के चरित से पिततों को दुरदुराने का त्याग करना सीखना चाहिए।

सुदर्शन ऋर्जनमाली को साथ लेकर प्रभु महावीर के पास गया । सुदर्शन ने विधिपूरस्तर वन्दना-नमस्कार कर भगवान के प्रति अपना भक्तिभाव प्रगट किया। अर्जुनमाडी ने भी धुद्रीन का श्रतुकरण किया।

अर्जुन माली को संसार के प्रपंचों से घृगा होगई थी। भगवान् का प्रभावशाली डपरेश सुन कर उसकी वह घृणा श्रिधिक बढ गई। वह विरक्त हो गया। उसने महाबीर स्वामी से मुनि-धर्म की दीक्षा श्रंगीकार की।

दीक्षित होने के पश्चात्, मुनि के हप में, श्रर्जुन माली भिक्षा के निमित्त नगर में श्राया। श्रज्ञान जन उसे देख कर कोधित होने लगे। कोई कहता — 'हाय! इसी दुष्ट ने मेरे पुत्र का घात किया था। इसी प्रकार विभिन्न लोग ऋपने अपने सम्बन्धियों का स्मरण कर असकी भरसना करने लगे। किसी-किसने तो उस

पर प्रहार भी किये। किसी ने थप्पड़ मारा, किसी ने घूंसा जमाया, किसी ने लक्डी लगाई, किसी ने केवल गालियाँ देकर ही सन्तोष कर लिया।

मगर श्रर्जुनमाली पर इन सब न्यवहारों का मानो कुछ भी असर नहीं पड़ रहा था। त्रह पहले की ही भाँति शान्त ऋौर गंभीर था। जब कोई उसके शरीर पर प्रहार करता तो वह उस दंह को श्रात्यल्प सममता श्रीर सोचता—मैंने इसके संबंधी का वध किया था। उसका यह बदला तो बहुत थोड़ा ले रहा है! यह लोग मुक्ते बहुत सस्ते में निवटा रहे हैं !

त्रार्जुनमारी ने इसी उत्कृष्ट क्षमा-भावना के साथ शरीर का सदा के लिए त्याग किया श्रीर सिद्ध अवस्था प्राप्त की।

मित्रो ! इस कथानक को सुन कर आप छह युवकों और सातवीं स्त्री के वध को ही पाप सममते होंगे। भला पाप को पाप कौन न सममोगा ? पर महाभारत में मैंने देखा है कि जो पुरुष शक्ति होते हुए भी श्रपने सामने अपराध होने देता है, जो श्रपराध का प्रतीकार नहीं करता, वह श्रपराध करने वाले के समान ही पापी है।

मैं यह कह रहा था कि शत्रु को तीप-तलवार से मारने का श्यत्न करना निरर्थक है। इससे शत्रुता की वृद्धि होती है। शत्रु को मारने का श्रमोघ उपाय कुछ और ही है। वह उपाय क्या है, यह बात सुदरीन की कथा से आप समझ गर्थ होंगे । सुदर्शन जब घर से निकला तो उसने समक लिया था कि शरीर स्वभावतः नाशशील है। इसका नाभ होना

ध्रुव है। ऐसी श्रवस्था में यदि भगवान की सेवा के लिए, सत्य श्रीर धर्म की महिमा प्रकट करने के लिए इसका उत्सर्ग करना पड़े तो इससे उत्तम इस शरीर का श्रीर क्या उपयोग हो सकता है ? वस्तु का नष्ट होना जब निश्चित हो तो उसका वहाँ नाश होने देना चाहिए जहाँ उत्तम बदला मिलता हो। किंवदन्ती प्रसिद्ध है कि—

वर्षा ऋतु में एक बार अकबर बादशाह अपने महल में सो रहा था। वर्षा की अधिकता के कारण यमुना नदी में जोर का पूर आया। यमुना की घर-घर्र की ध्वनि से बादशाह की नींद टूट गई। बादशाह ने पहरेदार को बुला कर पूछ।—यमुना क्यों रो रही है ?

पहरेदार -- जहाँपनाह, इतनी बुद्धि मुक्त में होती तो मैं सिपाही क्यों बना रहता ? बजीर न बन जाता ?

बादशाह—हाँ ठीक है। जाकर वजीर को बुला लात्रो।

पहरेदार वर्षीर को बुलाने गया। वजीर सो रहे थे। सिपाही ने स्रावाज लगाई। वजीर की नींद खुली। उसने पूछा—क्या मामछा है ?

सिपाही — जहाँपनाह आपको याद फरमा रहे हैं। वजीर — क्यों ? इस वक्त किसलिए ?

सिपाही ने सारा वृत्तान्त उसे बता दिया। रात का समय था। वर्षों हो रही थी। घोर अन्धकार छाया हुआ था। पर वजीर विवश थे—बादशाह की हुक्म-उदृती कैसे की जा सकती थी? अतएव इच्छा न होने पर भी उसे बादशाह के पास जाना पड़ा।

यथोचित शिष्टाचार के पश्चात् वजीर ने ऋपने को बुलवाने का कारण पूछा । बादशाह ने वजीर से वही प्रश्न पूछा—यमुना नदी क्यों रो रही है ?

वजीर ने उत्तर दिया—जहाँपनाह, यमुना हिन्दुस्तान की नदी है। हिन्दुस्तान की नदी होने के कारण वह भी हिन्दुश्रों की रीति-भाँति का पालन करती है। हिन्दुश्रों में रिवाज है कि लड़की जब पीहर से अपने समुराल जाती है तब रोती जाती है। यमुना भी श्रपने पीहर से समुराल जा रही है, इसलिए रोती जा रही है। इसका पीहर वह हिमालय पहाड़ है, जहाँ से इसका उद्गम हुआ है और सुसराल समुद्र है।

वजीर की यह व्याख्या बादशाह को पसन्द श्राई। उसने बजीर को जाने की इजाजत दी।

वजीर घर जाने के लिए रवाना हुआ। रास्ते में किसी घर में एक बूढ़ा जोर-जोर से रो रहा था। वजीर ने उसका रोना सुनकर सोचा—नदी का चढ़ना और बादशाह का मुक्ते बुलाना इसी बूढ़े के निमित्त हुआ जान पड़ता है। अगर मैंने इसका रोना सुन करके भी इसका दु:ख दूर न किया तो मेरी वजारत को और साथ ही श्रादमियत को धिक्कार है।

जिस घर में बूढ़ा रो रहा था, उस घर का नंबर नोट करके बजीर अपने घर चला गया। इहे का रोना रात भर बजीर के दिल में कॉर्ट की तरह चुभता रहा। वह सोचता रहा—कब सुबह हो श्रीर बूढ़े का दु:स दूर कहें।

प्रातःकाल होते ही वजीर ने बूढ़े को बुछा लाने के लिए

श्रादमी भेजा। वजीर का बुलावा सुनते ही यूढ़ा बुरी तरह धवराया। सोचने लगा—यह श्रीर नई मुसीबत कहाँ से श्रा पड़ी। परन्तु वह बजीर के आदमी के साथ हो लिया श्रीर वजीर के घर जा पहुँचा।

वजीर ने बूढ़े से पूछा—चाचा, रात को रोते क्यों थे ? सच बताओ ?

बूदे ने जवाब दिया—हुजूर, मैं कारीगर हूँ । जवानी में में रफ़ करने का काम करता था श्रीर काफी कमा लेता था। पर जो कमाता था, सब खर्च देता था-बचत नहीं करता था। उस समय बचत की श्रावश्यकता ही महसूस नहीं होती थी। जवान लड़का था—सोचा था बुढ़ापे में वह कमाएगा श्रीर में बैठा-बैठा खाऊँगा। इस प्रकार बेकिकी में श्रपना समय गुजार रहा था कि श्रचानक मेरा जवान बेटा चल बसा। मैं पापी बैठा रहा। श्रब हाथ-पैर थक चुके हैं। काम होता नहीं और गुजर करने को फूटी कीड़ी पास में नहीं है। जिंदगी में कभी भीख नहीं मांगी—भीख मांगने का इरादा करते ही शर्म से गड़ जाता हूँ। इसी सुसीबद के मारे रात को रोना आ गया था।

मित्रो ! किसी सम्भ्रान्त व्यक्ति पर जब आर्थिक संकट श्राकर पड़ता है तब उस पर क्या बीतती है, इस घटना से यह जाना जा सकता है।

बूढ़े की कैकियत सुन कर वजीर ने कहा—तुम श्रव भी रफू करना जानते तो हो न ?

बुढ़ा -- जी हाँ, जानता क्यों नहीं, पर हाथ काँपता है।

वज़ीर-कोई हरकत नहीं। मैंने तुम्हें अपना चचा बना िलिया है। श्रव रोने का कोई सबब नहीं।

यह कहकर वजीर ने बूढ़े को कुछ इनाम देकर विदा किया। कई लोगों में यह प्रथा है कि जिसके घर कोई मर जाता है. **डसके यहाँ जीमने बैठते हैं श्रीर वह जीमनवा**र एक ऐसी प्रथा बन गई है कि उसे किये बिना जाति में प्रतिष्ठा कायम नहीं रह सकती। जीमनवार में बैठ कर भोज्य सामग्री की प्रशंसा करते इए प्रसन्नतापूर्वक भोजन किया जाता है। क्या यह मृत्यु का अनुमोदन करना नहीं है ? इस विषय में भी एक दृष्टान्त है !

एक बाबाजी थे। वे भीख माँग कर खाया करते थे। एक दिन वे भीख माँगने के लिए निकले। किसी गृहस्थ ने उनसे निवेदन किया—शाबाजी, श्राज यहीं बैठकर भोजन कर लीजिए।

बाबाजी भोजन करने बैठ गये। गृहस्य ने बड़े प्रेम से खोर. मालपुवा श्रादि खिलाये। बाबाजी जीमकर बहुत प्रसन्न हुए। तद्नन्तर उन्होंने उस गृहस्थ से पूछा-रोज मैं घर-घर मॉगता फिरता था, तब भी पेट नहीं भरता था। आज तुम श्रकेले ने ही भरपेट जिमा दिया, इसका क्या कारण है ?

गृहस्थ ने कहा-महाराज, गाँव के पटेल को साँप ने हैंस लिया था। वह मर गया। उसके उपलक्ष्य में आज जाति का जीमनवार था, इसलिए श्रापको भी जिमा दिया।

बाबाजी बोले - इसमें तुम्हारा क्या श्रहसान है ?

बिछहारी उस परइ की, पटेल को खाया। जाति भी जीमी और हम की भी जिसाबा। मृतक-भोजन करने वाले, बाबाजी की तरह क्या मृत्यु का अनुमोदन नहीं करते हैं ? मृतक-भोज जीमने वाले अनेक लोग व्यक्त या अव्यक्त रूप से यह मानते ही होंगे कि—कोई मरे श्रीर सुक्ते भोजन मिले !

हाँ, तो वजीर ने उस बूढ़े को रुपये देते हुए कहा—मैंने तुम्हें ऋपना चचा बना लिया है। अब चिन्ता-फिक करना नहीं।

बढ़े ने कहा—जन्म-भर मैंने कभी माँगा नहीं है; न किसी का मुक्त का खाया है। श्रगर मुक्ते कुछ, काम मिल जाय और फिर यह रुपये मिलें तो ठीक होगा।

वजीर ने कहा—अच्छा, तुम्हें काम भी देंगे। लो, यह मिश्री का दुकड़ा छे जाओ। इसे हीरा बनाकर ले आना। दिखने में वह बिलकुल हीरा हो, मगर पानी लगने से गल जाय!

बूढ़े ने 'बहुत ठीक' कहकर विदा ली।

अचानक सहायता मिल जाने से बूढ़े में कुछ उत्साह आ गया था श्रीर वह कारीगर तो था ही। थोड़े दिनों बाद मिश्री के दुकड़े को वह हीरा बना कर, एक सुन्दर मखमल की डिब्बी में सजाकर वजीर के पास ले आया। वज़ीर हीरे को देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ। उसने कारीगर को बढ़िया-बढ़िया कपड़े देकर कहा—तुम यह कपड़े पहन कर, होरा लेकर बादशाह सलामत के दरबार में हाजिर होना।

वजीर के आदेशानुसार कारीगर जीहरी बन गया। वह नकली हीरा लेकर बादशाह के समक्ष उपस्थित हुआ।

वजीर ने कारीगर को जौहरी बताते हुए उसको खूब प्रशंसा

की । कहा-यह ऋमुक देश के प्रसिद्ध जौहरी हैं। इनके पास एक बढ़िया शीरा है। वह जहाँपनाह के लायक है। मैंने हीरा देखा है। वह मुक्ते बहुत पसन्द आया।

बादशाह ने हीरा देखने की इच्छा प्रदर्शित की तो जौहरी ने ढिबया खोल कर हीरा उसके सामने रख दिया। बादशाह को भी वह पसंद आ गया। उसने कहा—जौहरियों को बुळाकर इसकी कीमत जँचवाओ।

वजीर ने नकली जीहरी से कहा—श्राज श्राप जाइए। कल आइए, तब तक इसकी कीमत की जाँच कराली जायगी।

वजीर ने कारीगर को रवाना किया श्रीर हीरा श्रपने पास रख लिया। वजीर ने सोचा—अगर जीहरी श्राये तो सारा गुड़ गोबर हो जायगा। फिर यह चालाकी न चल सकेगी। यह सोच-कर उसने पहले ही उचित व्यवस्था करने का निश्चय कर लिया।

बादशाह जब दरबार से उठकर नहाने गया श्रीर नहाने लगा, तब बजीर उसके पास पहुँचा । वजीर ने कहा—हुजूर, जीहरी श्रावेंगे तब मैं उस जरूरी काम में लगा होऊँगा । बेहतर होगा, आप ही श्रापने पास इसे रबसें श्रीर जीहरियों को दिखला लें।

बादशाह ने वह हीरा ले लिया श्रीर वहीं कहीं रख लिया।
वह नहाने लगा। बादशाह को क्या पता था कि हीरा मिश्री का
है और वह पानी लगने से गल जायगा। वह नहाता रहा श्रीर
पानी हीरे पर पड़ता रहा। नतीजा यह हुआ कि हीरा गल गया
और बादशाह को पता ही न चला।

बादशाह स्नान करके अन्यत्र चला गया। उसे हीरे का स्त्रयाल न रहा। थोड़ी देर बाद जब उसे हीरा याद आया तो उसने स्नान-गृह में तलाश करवाया, पर हीरा नदारद था !

बादशाह ने नौकरों को खाँटा-इपटा । उनकी चमड़ी उधड़वा लेने की धमकी दी। कोडे लगवाने का हर दिखाया। पर नतीजा कुछ न निकला। बेचारे नौकर हीरे के विषय में क्या कहते ? जब हीरा न मिला तो बादशाह ने वजीर को बुलवा कर पूछा-वज़ीर, तुम सुमे हीरा दे गये थे न ?

वजीर-जी हाँ जहाँपनाह, मैं श्रापके हाथ में दे गया था श्रीर आपने स्नान-घर में श्रपने पास ही रख लिया था।

बादशाह - मुक्ते भी यही याद पहता है। तुमने मुक्ते हीरा दिया और मैंने वहीं रख लिया। मैं नहाने लगा। नहाने के बाद मैं उसका खयाल भूल गया श्रीर वहाँ से चला श्राया । श्रव तलारा करवाया तो वह गायब है। सिवाय नौकरों-चाकरों के. स्नात-घर में कोई जाता नहीं है। साफ है कि इन्ही में से किसी की बदमाशी है। इनकी मरम्मत करो और हीरा निकलवाओ।

वजीर ने कहा-हीरा खाने की चीज तो है नहीं जिसे कोई स्वा जायगा। ऋगर कोई खा जायगा तो मर जायगा। इसके लिए मारपीट करने से आपकी बदनामी होगी। वह परदेशी व्यापारी है। सुनेगा तो देश देशान्तर में कहता फिरेगा कि, इतने बढ़े बादशाह एक हीरा भी नहीं सँभाल सके, तो इतनी बही सस्तनत को क्या खाक सँभाछ सकेंगे! इससे आपकी नेक-१६ दि.

नामी में धव्या लगेगा। हीरा तो गया ही, अब इञ्जत क्यों जाने दी जाय ? मेरी राय में तो चुप रहना ही बेहतर है।

वज़ीर की बात बादशाह समक गया। उसने कहा—अच्छा इनकी तलाशी तो ले लो।

बज़ीर जानता था—हीरा पानी बन गया है। उसने इधर उघर की वलाशी ली श्रीर जाकर बादशाह से बोला—अन-दाता, बहुत तलाश करने पर भी हीरें का पता नहीं चला। ऐसी बही श्रीर बदिया चीज पर फिरिश्ते भी श्राशिक हो जाया करते हैं। मुमिकन है कोई फिरिश्ता ही उसे उदा ले गया हो। खिर, हीरा गया सो गया। श्रव नौकरों को सख्त हिदायत कर दी जाय कि उसके गुम होने की ख़बर बाहर न पहुँच सके। बाद-शाह की स्वीकृति से बजीर ने नौकरों को बुलाकर कहा—हीरा सुम्हीं लोगों में गायब हुआ है। फिर भी तुम्हें जहाँपनाह माकी बस्पाते हैं। मगर याद रखना, हीरा गायब होने को ख़बर अगर बाहर गई तो सारा कसूर तुम्हारे ही सिर मढ़ा जायगा श्रीर तुम्हारी खाल उतरवा ली जायगी।

सभी नौकर मन ही मन वजीर के प्रति कृतझ हुए, कि वजीर साहब ने श्राज हम लोगों को बचा लिया। इधर बादशाह भी बजीर के प्रति उपकृत थे, कि हीरा तो चला ही गया था, वजीर ने बदनाम होने से बचा लिया। यह श्रुच्छा हुश्रा।

इसके बाद बादशाह ने कहा — हीरा तो गया, श्रव वह ज्यापारी श्राएगा तो क्या करना होगा ?

बजीर-व्यापारी आपको हीरा दे गया था। वह तो अपने

हीरे की कीमत चाहेगा ही और उसे मिछनी भी चाहिए। बादशाह-ठीक है। उसे पूरी कीमत मिलनी चाहिए।

दूसरे दिन जौहरी बना हुआ कारीगर फिर दरबार में आया। क्जीर ने उस से कहा — 'तुम्हारा हीरा बादशाह सलामत को प्सन्द आ गया है। अपने ईमान से उसकी कीमत बताओ।

कारीगर—में उस हीरे को ईरान, अफगानिस्तान, तुर्की श्रादि कई मुरुकों में ले गया हूँ। उसकी कीमत एक लाख पाँच हजार लगी है। मैं हिन्दुस्तान के बादशाह की बहुत वारीफ सुन कर यहाँ श्राया हूँ; कुछ श्रधिक पाने की उम्मीद से। अगर बाद-शाह सलामत इससे कुछ कम देंगे तो मैं इनकार नहीं करू गा और श्रधिक देंगे तो उनका बढ़प्पन समभू गा।

वजीर साहब की राय से एक लाख आठ हजार देना तथ किया गया । कारीगर वह रकम लेकर खुशी-खुशी अपने घर चलता बना !

कारीगर फिर वजीर के घर पहुँचा । उसने वजीर से कहा-इन रुपयों का क्या किया जाय ?

वज़ीर-यह द्वाया तुम्हारो कारीगरी से मिळा है. सो तम्हीं रक्खो ।

कारीगर- इसमें मेरा क्या है ? यह तो आपकी ही बुद्धि-मत्ता श्रीर द्या से मिला है। अन्त में वज़ीर श्रीर कारीगर ने श्रापस में कोई सममौता किया और कपया रख लिया गया।

यह दृष्टान्त है। पुरव की कारीगरी से बना हुआ यह मनुष्य-

शरीर मिश्री के हीरे के समान है। यह शरीर मिश्री के समान ही कच्चा है—जरा से पानी से गल जाने वाला। चक्रवर्त्ती और वासुदेवों के शरीर भी गल गये तो दूसरों के शरीरों की क्या चलाई है ? इसका गलना तो निश्चित है ही, लेकिन किसी महारमा रूपी वज़ीर के द्वारा, परमारमा की सेवा में इसे समर्पित कर दिया जाय और वहीं जाकर गले तो कैसा अच्छा हो! अगर यह शरीर तप और शील की आराधना में काम आवे तो इससे अच्छा और क्या उपयोग हो सकता है ? अतएव इस बात का विचार करों कि जो वस्तु तुन्हें प्राप्त हुई है, उसका सदुप्त-योग किस प्रकार किया जा सकता है ?

सुदर्शन सेठ श्रर्जुनमाली के सामने गये श्रीर शरीर का उत्सर्ग करके (बोसरा कर) खड़े हो गये। उनके हृद्य में यह भावना नहीं उत्पन्न हुई कि अर्जुनमाली मेरा शत्रु है। उन्होंने उसे मित्र ही सममा।

गजसुकुमार मुनि ने मोक्ष चाहा था— उन्होंने जीवन की श्राकोक्षा त्याग दी थी, इसलिए उनके मस्तक पर रक्खी हुई श्राग शान्त नहीं हुई। मगर सुदर्शन ने जीना चाहा था, अतएव मुद्गर स्तीभत हो गया। मैंने कहा था—

खल दल प्रबल दुष्ट अति दारुण,
जो चौतर म करे घेरो ।
तदपि कृपा तुम्हारी प्रभुजी,

अरिय न होय प्रकटे चेरो ॥ । सुदर्शन सेठ के लिए अर्जुन से बढ़कर इस समय कीन

शत्रु था ? लेकिन परमात्मा की कृपा से वह शत्रुता त्याग कर मित्र बन गया। परमारमा का बल सहायता करने के लिए वहाँ कैसे आया ? परमात्म-बल से शत्रु का नाश करने का परिणाम क्या हुआ। १ न तो शत्रु ही रहा और न शत्रुता ही रही। लेकिन परमात्मा का बल तभी मिलता है जब मनुष्य अपने बल का श्रहंकार त्याग देता है। श्रगर आप श्रपने बल को छोड़कर परमात्मा के अमित और श्रद्भुत बल पर विश्वास करेंगे, तो श्रापका कल्यास होगा।

महावीर-भवन. देहली ता० १५-९-३१.





## महापर्व संवत्सरी

## प्रार्थना

विमक जिणेसर सेविए, थारी बुद्धि निर्मल हो जाय रे। जीवा! विषय-विकार विसार ने, तू मोहनी कर्म खपाय रे॥ जीवा! विमल जिणेसर सेविए॥ जीवा०॥

आज संवरसरी का परम पवित्र दिन है। इस उत्कृष्ट और लोकोत्तर पर्व के विषय में शास्त्र में कहा गया है कि यह पर्व जाप ही नहा चल पड़ा है, परन्तु अमण भगवान महावीर ने ज्ञपने कान से इसे निकास्त्र है। समवायांग सूत्र में कहा गया है— समणे भगवं महावीरे बासाण स्वीसहराहमासे बहक्कंते सत्तरिएहिं राहंदिएहिं सेसेहिं वासाबासं पञ्जोसवेह ॥

श्रमण भगवान् महावीर ने चातुर्मास के एक महीना श्रीर बीस दिन व्यतीत हो जाने पर श्रीर सत्तर दिन शेष रहने पर श्रथीत् श्राषाढ़ी पूर्णिमा के एक मास श्रीर बीस दिवस प्रधात् पर्युषण नामक पर्व की श्राराधना की।

जो श्रमण भगवान् महावीर खद्मस्य अवस्या में चार ज्ञानों और केवल ज्ञान प्राप्त हो जाने पर अनन्तज्ञान के धनी थे, उन्होंने चातुर्मास के एक मास बीस दिवस पश्चात् जो पर्व निश्चित किया है उस पर्व की कितनी महिमा होगी ? एक साधारण क्योतिबी भी लौकिक व्यवहार से मुहूर्त्त बताता है और कह देता है कि इस मुहूर्त्त में यह काम करने से सिद्धि होगी; तब मगवान् ने तो अपने श्रालीकिक ज्ञान से देख कर इस पर्व की स्थापना की है। इसलिए यह पर्व कितना महत्त्वपूर्ण पर्व है! किसी के बड़े- खूढ़े साधारण दिन को भी किसी कार्य के लिए नियत कर देते हैं—तो उसके वंशज उस दिन को भी मानते हैं। ऐसी अवस्था में स्वयं भगवान् ने जिस पर्व की स्थापना की है उसे कितना उपकारी नहीं समझना चाहिए ?

कल्पसूत्र में लिखा है कि चातुर्मास के ५० दिन बीत जाने पर श्रीर ७० दिन शेष रहने पर भगवान् ने संवत्सरी पर्व की श्राराधना की । जिस तरह श्रीर जिस समय भगवान् ने संवत्सरी पर्व की श्राराधना की थी, उसी तरह और उसी समय गीवम स्वामी ने भी की श्रीर गीतम स्वामी की ही तरह सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी श्रादि महापुरुषों ने भी की। श्राज मगवान् का संघ भी उसी परम्परागत रीति से संवरसरी पर्व की श्राराधना करता है। जहाँ चतुर्विध संघ मिल कर इस पर्व की श्राराधना करता है, वहाँ वालों को वे लोग, धन्यवाद देते श्रीर उनका श्रहोभाग्य सममते हैं, जहाँ चतुर्विध संघ नहीं होता। वे छोग भी धन्यवाद के पात्र हैं जो संवरसरी पर्व की, भगवान् महावीर स्वामी के आदेशानुसार आराधना करके सब जीवों को शान्ति पहुँचाते हैं।

सम्पूर्ण संघ संवरसरी पर्व की श्राराधना जिस तरह करता आया है, श्रीर जिस परम्परा से इसकी श्राराधना होती श्राई है, उसी तरह श्रीर उसी परम्परा से इसकी श्राराधना करना उचित है। इस सम्प्रदाय में, जिसके आचार्य पद का भार मेरे सिर पर है, पूज्य श्री हुक्मीचन्द्रजी महाराज, शिवलालजी महाराज, उदयसागरजी महाराज, पूज्यश्री चौथमलजी महाराज श्रीर पूज्यश्री श्रीलालजी महाराज ने जिस रीति से इस पर्व की श्राराधना करते हैं। धना की है, उसी रीति से हम भी इसकी आराधना करते हैं।

बाईस सम्प्रदाय में किब्बिन् मतभेद के कारण कुछ काछ से संवरसरो भी आगे-पीछे होती थी। एक सम्प्रदाय कभी करता था तो दूसरा सम्प्रदाय कभी। लेकिन स्थानकवासी जैन कान्फ्रेंस के उद्योग से तथा सब महात्माओं की दृष्टि एकता की होने से यह महान लाभ हुआ है कि सम्पूर्ण स्थानकवासी सम्प्रदाय में एक ही दिन संबत्सरी पर्व की आराधना होने लगी है। एक ही समुदाय के विभिन्न वर्गों में पर्व की एकता न हो और भिन्न-भिन्न समयों में उसकी आराधना की जाय तो सम्प्रदाय में

मेल-जोल श्रीर शान्ति न रहना स्वाभाविक है। एक वर्ग कहता है-हमारी संवत्सरी सच्ची है, श्रीरों की मूठी है। श्रीर सरे वर्ग वाला कहता है-नहीं, सच्ची तो हमारी है। इस अवस्था में बहुत कम ऐसे उदाराशय पुरुष निकलेंगे, जो जीत व्यवहार से सभी की संबत्सरी सन्नी मानें। अपने यहाँ भी इसी प्रकार की बातें होती थीं। प्राय: सभी ऋपनी-अपनी संवत्सरी को सच्ची और दूसरों की संवत्सरी को भूठी बताते थे। इससे समाज में क्लेश बना रहता था। लेकिन कान्प्रेंस के सदस्यों के उद्योग से क्लेश का मूल नव्ट हो गया और सभी वर्ग एक ही समय संवरसरी मनाने लगे। संवरसरी के लिए क्लेश उत्पनन होने का कारण मिट गया। अतएव जिन लोगों ने संवरसरी की एकता के लिए उद्योग किया है, जिन्होंने शिष्ट-मंदल (डेप्यूटेशन) में सन्मिलित होकर, महात्माओं की सेवा में टपस्थित होकर इसके लिए प्रयतन किया है, वे सब सज्जन संघ की ओर से धन्यवाद के पात्र हैं। पंजाब में भी दो संबत्सरी होने से क्छेश में वृद्धि हो रही थी। इस वर्ष वहाँ भी शान्ति का संचार हुआ है। जो एकता इस वर्ष हुई है, वह स्थायी रहे-सदा के लिए बनी रहे-यही सब की भावना और प्रार्थना होनी चाहिए।

संघ की एकता के इस पिवत्र कार्य में विष्त डालना घोर पाप के बन्ध का कारण है। भगवान् ने संघ में अनेकता उत्पन्न करना सब से बड़ा पाप बताया है। और-सभी पाप इस पा से छोटे हैं। चतुर्थ ब्रत खंडित होने पर नवीन दीक्षा देकर साधु को गुद्ध किया जा सकता है लेकिन संघ की शान्ति और एकता मंग्र करके अशान्ति और अनैक्य फैलाने वाला—संघ को विज्ञ-भिन्न करने वाला दशवें प्रायक्षित का अधिकारी माना गया है। इससे यह स्पष्ट है कि संघ को छिन्न-भिन्न करना थोर पाप का कारण है। जो लोग अपना बड़प्पन कायम करने के लिए, दुराग्रह करके संघ में विग्रह उरपन्न करते हैं, वे थोर पाप करते हैं। अगर आप संघ की शान्ति और एकता के छिए सच्चे हृदय से प्रार्थना करेंगे तो आपका हृदय तो निष्पाप बनेगा ही, साथ ही संघ में अशान्ति फैलाने वालों के हृदय का पाप भी छुल जायगा। संघ में एकता होने से संघ की सब बुराइयाँ नष्ट हो जाती हैं।

यह कितने संतोष और मुख की बात है कि आज सम्पूर्ण संघ एक ही दिन संवत्सरी पर्व श्राराधन कर रहा है। यह वर्ष प्रसन्नता का वर्ष है। मैंने अपने जीवन में श्राज ही ऐसा शुभ दिन देखा है। श्रतएव भाइयो, संवत्सरी पर्व की श्राराधना ऊपर-ऊपर से न करो—श्रन्तरंग में उसकी उपासना करो।

'पर्युषण' का अभिप्राय क्या है, यह देखने की आवश्यकता है। 'पर्युषण' का शाब्दिक अर्थ कभी बदल भी सकता है, लेकिन हम 'पर्युषण' का को अर्थ करते हैं उसके साथ रुढ़ि-परम्परा का भी बल है।

पर्युषगा पर्व में त्राज के दिन जैन का साधारण समम्मदार बालक भी खाने की इच्छा नहीं करता। यही नहीं, वरन अनेक बालकों में तो इतनी संकृष्ट भावना देखी जाती है जितनी त्रानेक बढ़े-बूढ़ों में भी शायद ही पाई जाती हो! श्राज के दिन छोटी-छोटो बालि- काओं में भी उपवास करने की भावना होती है। यद्यपि उनके माता-पिता उन्हें उपवास करने से रोकते हैं, उन्हें उपवास को किठनाई समका कर भोजन कर लेने की प्रेरणा करते हैं, लेकिन वह बालिकाएँ रोती हैं और उपवास करने का हठ करती हैं। खाने के लिए रोने वाले बालक तो सर्वत्र सुलभ हैं, परन्तु न खाने के लिए रोने वाले बालक जैन समाज में ही मिल सकते हैं। अन्त में बालिकाएँ रो-रो कर माता-पिता के त्रागे सत्याप्रह कर खालती हैं और स्वीकृति देने के लिए माता-पिता को विवश कर देती हैं। इस प्रकार सत्याप्रह के बल पर वे अपने माता-पिता से उपवास की स्वीकृति प्राप्त कर लेतीं और उपवास करती हैं। इस पर्व के उपलक्ष्य में जब बालक और बालिकाओं को यह भावना रहती है तो समक्तना चाहिए कि इस पर्व में बहुत बड़ी शक्ति है। कदाचित् देश के या धर्म के नेताओं के आदेश से करोड़ों उपवास हुए होंगे, मगर बालकों के हृदय में उपवास करने की ऐसी प्रवल भावना उस समय भी उत्पन्न न हुई होगी।

श्राज का दिन इतना पवित्र है कि कोई भी जैन श्रपने हृदय में वैर-भाव न रक्खेगा। श्रगर किसी से वैर-भाव रहा होगा, तो उससे चमा याचना करेगा श्रीर स्वयं क्षमा प्रदान करेगा।

'पर्युषण' ऋर्थ को प्रकट करने वाले प्राकृत भाषा में दो शब्द हैं—'पण्जुसणा' श्रीर 'पण्जोसवणा।'। इनमें 'पञ्जुसणा' का संस्कृत रूप ही 'पर्युषणा' या 'पर्युषण' है श्रीर 'पञ्जोसवणा' का 'पर्युषणा' के श्रतिरिक्त 'पर्युपशमना' संस्कृत-रूप श्रीर होता है। 'पर्युषणा' शब्द का शाब्दिक श्रथ है—'पूर्ण रूप से निवास करना।' श्रीर पज्जोसवणा या पर्युपमशना का श्रर्थ है -- 'पूर्ण-रूप' से शान्त करना या जिसके द्वारा पूर्ण रूप से शान्त किया जाय।'

यह आशंका होना स्वाभाविक है कि पर्युषण शब्द का अर्थ यदि 'पूर्ण रूप से निवास करना है' तो वह निवास कहाँ और किसका होना चाहिए ? इसका समाधान है—पूर्ण रूप से आतमा का श्रात्मा में ही निवास करना 'पर्युषणा' है। श्रर्थात् श्रात्मान्तुभव में लीन होना, श्रात्माभिमुख होकर रहना, आत्मा के शुद्ध सिद्ध-स्वभाव का चिन्तन करना, श्रात्मोत्कष की तैयारी करना, श्रात्मोन्नित के साधनों का संप्रह करना, आत्म-निरीक्षण करना, श्रात्मा की शक्ति को समस्तना, उसकी वर्त्तमान काळीन दुर्वल्या को दूर करना, बाह्य पदार्थों से नाता तोड़ना, श्रात्मा से मिन्न सांसारिक पदार्थों पर निर्भर न रहना, इत्यादि।

'पर्युषणा' का दूसरा रूप पर्युपशमना है। पर्युपशमना श्रयीत् शान्त करना। अनाहि काल से आत्मा में विकारों की विद्य-मानता होने के कारण आत्मा संतप्त रहता है, श्लुब्ध रहता है, चंचल बना रहता है। इन विकारों ने श्रारमा को अशान्ति का केन्द्र बना दिया है। इन विकारों की बरीलत आत्मरमण का श्रद्भुत आनन्द छुप हो रहा है। विकारों के श्रधीन होने के कारण श्रात्मा शान्ति श्रीर संतोष से शून्य बन गया है। श्रत-एव इन विकारों को शान्त करना, जिनके द्वारा विकार शान्त हो सकते हों उन शुभ भावों का श्रवलम्बन करना, श्रशुभ भाव-नाओं पर विजय प्राप्त करना, पर्युपशमना है। यहाँ 'पर्युषणा' के जो दो रूप बताये गये हैं उनमें एक साध्य है और दूसरा साधन है। आत्मा में पूर्ण रूप से निवास करने के लिए या आत्मरमण करने के लिए विकारों के उपशामन की आवश्यकता होती है। जब तक काम, कोध, लोभ, मोह आदि विकारों की उपशानित नहीं हो जाती, तब तक आत्मरमण का अपूर्व आस्वादन नहीं किया जा सकता। अतएव 'पर्युपशामना' से विकारों को शान्त करके 'पर्युषणा' अर्थात् आस्मस्थिति-स्वरूप में अवस्थान करना ही पर्युषण पव की आराधना करना है।

पर्युषण के डिल्लिखित दोनों श्रयों पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस पितत्र पर्व पर जो अनुष्ठान किया जाय वह आत्मस्पर्शी होना चाहिए—मात्र शरीरस्पर्शी नहीं। जो क्रियाकांड सिर्फ शरीर-शोषण करता है, श्रात्म-पोषण नहीं करता श्रयोत् श्रात्मिक गुणों के विकास में जरा भी सहायक नहीं होता, वह आध्यात्मिक दृष्टि से निष्प्रयोजन है।

श्राज के दिन चौरासी छाख योनियों के समस्त प्राणियों से क्षमा-याचना की जाती है। श्रार्थात् कोध श्रौर श्रिममान श्रादि विकारों का उपशमन किया जाता है। श्रतएव हमें पर्शुषण का श्रार्थ भी याद है और उसका कार्य भी हमारी स्मृति में है।

पर्यु घर्या के समय हमें क्या-क्या त्यागना पड़ेगा, इस बात का निश्चय भी इन दिनों में किया जाता है। आने वाली ऋतु में द्रव्य, चेत्र, काल श्रीर भाव से हमें क्या-क्या और किस-किस दृष्टि से त्यागना चाहिए, तथा खाने-पीने श्रादि की मर्योदा किस प्रकार बॉधना चाहिए, आदि बातों का निश्चय करने के लिए भी बह पर्व है। आज तो पर्युषण की साधना का दिन है, लेकिन पर्युषणा पर्व अपना करूप निश्चित करने के लिए है। शास्त्र में द्रव्य और सेत्र से, इस विषय पर बहुत-सा विचार किया गया है।

'पर्युषए' का श्रर्थ बताते समय कहा गया था कि पूर्ण रूप से—भली भाँति निवास करना, पर्युषए का शब्दार्थ है। यह श्रर्थ द्रव्य रूप से साधुओं के लिए विशेष संगत बैठता है। संवरसरी के ४९ दिन पहले साधु दस श्रपवादों के कारण एक जगह से दूसरी जगह जाकर निवास कर सकते हैं, लेकिन संव-रसरी के पश्चात् ७० दिन तक प्रायः दूसरी जगह नहीं जा सकते।

संवरसरी के दिन, साधु के शरीर के गले से उत्परी भाग पर गाय के रोम के बराबर भी केश नहीं रहने चाहिए। अर्थोत् जो बाल हाथ में आ सकते हों, ऐसे बाल नहीं रहने चाहिए। इसके साथ ही शेष ७० दिनों में साधु को कीन-सा 'विगय' किस करूप से लेना, श्रादि कल्प भी शास्त्रों में वर्णित किया गया है। इन ७० दिनों में यथाशक्ति श्रन्न-पानी का भी त्याग करना चाहिए अर्थोत् चपवास करना चाहिए। उपवास का श्रर्थ है—

## उप-समीप वसनमुपवासः

श्रयीत् श्रन्त-पानी श्रादि की श्रोर से ध्यान हटा कर आस्मा को धर्म में वसाना 'उपवास' कहलाता है। यदि श्रात्मा को धर्म में न वसाबा जाय श्रीर भोजन-पानी का स्थाग मात्र किया जाय तो धसे लंबन भते ही कहा जाय, पर उपवास नहीं कहा जा सकता। आत्मा को धर्म में स्थापित करना ही सचा उपवास है। किसी प्रन्थकार ने कहा भी है:—

> कषाय विषयाहारस्यागो यत्र विधीयते । उपवासः स विज्ञेयः शेषं छङ्घनकं विदुः॥

श्राधीत् उपवास वह है जिसमें कषायों का, विषयों का और आहार का त्याग किया जाता है। जहाँ इन सब का त्याग न हो—सिर्फ आहार त्यागा जाय और विषय कषाय का त्याग न किया जाय-वह लंघन है—उपवास नहीं है।

'पर्यु घए' शब्द के प्रथम ऋषे के अनुसार जघन्य सात दिन श्रीर उत्कृष्ट छह मास तक एक जगह रहना भी पर्यु घए। कहलाता है। इसकी चर्चा लम्बी है और उसका विस्तार करने का अभी समय नहीं है।

पर्युषण के अर्थ पर विचार करने से यह स्पष्ट हो गया है कि पाप को उपशान्त करके आत्मा में सद्गुणों का वसाना पर्युषण का अर्थ है। प्राणी मात्र के प्रति वैर-भाव भूल कर, अन्तः करण से प्रेमपूर्वक क्षमायाचना करना और सब प्राणियों के प्रति सात्विक प्रेम का प्रसार करना आज के दिन का विशिष्ट कार्य या उद्देश्य है।

जिनसे किसी प्रकार का छड़ाई-मगड़ा नहीं है, उनसे क्षमा-याचना कर के परम्परा का पालन कर लिया जाय, श्रीर जिनसे लड़ाई है, जिनके उचित अधिकारों का अपहरण किया है, श्रीर उन कारों के श्रपहरण के कारण जिन्हें घोर दुःख पहुँचा है, श्रीर उन अधिकारों को उन्हें सिपुई कर देने से आनन्द होता है, उन लोगों को उनके उचित अधिकार न लौटा कर, ऊपर से क्षमा माँग लेना उचित नहा है। ऐसा करना सची क्षमा-याचना नहीं है। पर्यु षरा पर्व के कार्यों की सूचना एक भजन में की गई है। वह भजन इस प्रकार है:-

अरे ओ सज्जनो ब्हाला ! पियो ने प्रेमना प्याला ।

धरी प्रभु-नामनी माला, करो जीवन सफल आजे ॥

पर्युषण पर्व आरूढ़ं, करो ना काम कँ हं कूढ़ूं।

बनाई शुद्ध निज हियरूं, करो जीवन सफल आजे ॥

करो सब वैर ने दूरे, हरो मन मैल तुम पूरे।

खमावो भाव थी पूरे, करो जीवन सफल भाजे ॥ अरे० ॥

मित्रो ! व्हाला (प्रिय) सज्जन कौन है ? क्या साधुत्रों के

लिए भी कोई व्हाला सज्जन होता है ?

इस जीव ने अनादि काल से किस-किस प्राणी के साथ प्रीति का नाता नहीं जोड़ा है ? न जाने अब तक कितने प्राणियों के साथ इस जीव का प्रेम-सम्बन्ध जुड़ चुका है! साथ ही जिसके साथ प्रीति का नाता जुड़ा उसी के लिए प्राण भी दिए हैं। मगर जीव ने धर्म के साथ प्रीति नहीं जोड़ी। किन्तु आज हुभ दिवस है। आपकी और हमारी क्या पहचान है ? आप के साथ हमारा क्या नाता-रिश्ता है ? अगर में साधु न होता तो आप मुम्मे क्यों पूछते ? यह सब माई, जो बाहर से आये हैं, इनसे आप क्यों प्रेम करते हैं ? अगर धर्म का प्रेम न होता तो आप इनका इतना आदर-सत्कार और प्रेम क्यों करते ? दिझी बड़ा शाहर है, भारतवर्ष की राजधानी है। यहाँ बहुतेरे आते और जाते रहते हैं। कीन किसे पूछता है ? फिर भी आप इन आगत भाइयों को देख कर क्यों इतने प्रसन्न होते हैं, मानो आपका बहुत दिनों से बिछुड़ा हुआ भाई मिळ गया हो ? यह सब प्रेम धर्म का प्रेम है। आप मेरी जो भक्ति करते हैं, उसे भी मैं अपनी भक्ति नहीं समझता। वह तो भगवान् महानीर के धर्म की स्तुति है। मेरी प्रशंसा, मेरी नहीं, भगवान् के धर्म की प्रशंसा है। धर्मानुराग के वश होकर ही आप मेरे प्रति आदर भाव प्रदर्शित करते हैं।

में आपको ब्हाला सज्जन कह कर सम्बोधित क्यों करता हूँ ? मुम्ने न तो श्रापसे धन-दौलत की चाहना है और न किसी प्रकार की भेंट ही लेनी है। मेरा जो स्वार्थ है उसकी सिद्धि श्रापके द्वारा नहा हो सकती—वह तो मेरी ही आत्मा से होगी। श्राप जिस प्रयोजन को साध सकते हैं, उस प्रयोजन से मैं विमुख हो चुका हूँ। फिर भी मैंने 'व्हाला' सज्जन कह कर श्रापको जो सम्बोधन किया है सो किसी प्रकार की चापळ्सी करने के लिए नहीं, वरन् इसलिए कि श्राप लोग भगवान् महावीर के शासन में सम्मिलित होकर शासन के प्रचार में योग देते हैं। यही आपके साथ हमारा नाता है श्रीर इसी से प्रेरित होकर हम श्रापको व्हाला सज्जन कहते हैं।

बहाला सज्जन किसे कहते हैं ? श्रापका कोई बहाला होगा तो श्राप जब बाहर जाएँगे तब वह मार्ग में खाने के लिए भाता (पाथेय) बाँघ देगा। वह सर्च के लिए कुछ पैसे देगा, कार्य-सिद्धि के लिए समुचित परामर्श देगा और मार्ग में सावधान रहने की १७ दि.

प्रेरणा करेगा। लेकिन ऐसा न करके अगर कोई आपके पास की भी वस्तु छीन ले तो उसे आप व्हाला समझेंगे या शत्रु ?

'शत्र !'

मैं श्रापसे कहता हूँ — आप मुक्ते खर्च दीजिए श्रीर मैं आपको देता हूँ। मुक्तसं श्रगर महाव्रतों की रचान हो सके तो श्राप मेरे व्हाला सज्जन हैं; अतएव, नम्र या कठोर वचन कह करके भी सुभ्ते ठीक रास्ते पर लाइए । इतिहास वतलाता है कि साधु कभी कोड़ों से पीट कर और कभी मिष्टान्न देकर ठिकाने लाय गय हैं! किसी भी विधि से साधुत्रों को पथ पर लाया जाय, मगर यह भावना बनी रहनी चाहिए कि हम सब व्हाला सज्जन हैं।

प्रेम के कारण आप पर जो उत्तरदायित्व आरता है उसका दिग्दर्शन मैंने कराया है। पर साधुत्रों पर म्राने वाला उत्तर-दायित्व भी है। साधुश्रों से श्रापका सम्पर्क होता है। श्राप उनके प्रति श्रादर भाव रखते हैं। आप उन्हें ऋपना मार्गदर्शक मानते हैं। अतएव साधुत्रों का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वे आपको बास्तविक कल्यामा का मार्ग बताएँ। आपको धर्म, व्रत और संयम से मेंट कराएँ। त्याग में ही सच्चा सुख है, अतएव उस सुख की प्राप्ति के लिए आपको त्याग का उनदेश दें।

इस प्रकार साधुसंघ और श्रावकसंघ का पारस्परिक स्नेह-संबंध स्थिर रहने से ही धर्म की जागृति रह सकती है। दोनों को अपने-श्रपने कर्त्तव्य के प्रति सजग और हद रहना चाहिए। एक दूंसरे को, पथ से विचलित होते देखकर तत्काल उचित

प्रतीकार कर तभी भगवान का शासन सुशोभित रहेगा। श्रावक-संघ अगर साधु का वेष देखकर, उसकी उच्च पद मर्यादा का बिचार करके, साधु को पयश्रष्ट होते समय भी दृद्तापूर्वक नहीं रोकता; श्रीर साधुसंघ श्रावकों के सांसारिक वैभव से प्रभावित होकर या श्रान्य किसी कारण, धर्म को लिखित करने वाले श्रावक के कार्य देखकर भी उसे कर्त्तित्य का बोध नहीं कराता तो दोनों ही अपने कर्त्तित्य से श्रष्ट होते हैं।

राजाष निम की माता मेगारेया (मदनरेखा) का वृत्तान्त आप जानेंगे तो आपको विदित होगा कि आप अपने कुटुम्बियों के अति सज्जनता का व्यवहार करते हैं या दुर्जनता का ?

राजिष नामि की माता ऋत्यन्त सुन्दरी थी। जैसा उसका नाम, वैसा ही उसका सीन्दर्थ था। मेणरेया या मदनरेखा उसका नाम था। वह युगबाहु की पत्नी थी। युगबाहु के एक बड़े भाई थे जिनका नाम राजा मिएरथ था। एक दिन मिएरथ ने मदनरेखा को देख लिया और देखते ही वह उस पर सुग्ध हो गया। उसके हृदय में पाप-वासना जाग उठी। उसने मदनरेखा को ऋपनी की बनाने का निश्चय कर लिया।

यद्यपि मिण्रिय ने ऋपनी कुत्सित कामना की सिद्धि के छिए आकाश-पाताल एक कर दिया, पर मदनरेखा के हृदय में लेश मात्र भी पान का संचार नहीं हुआ। वह बचपन से ही धर्म-ध्यान और ईश्वरस्मरण में परायण थी। मदनरेखा की इस हढ़ता से मिण्रिय कुछ-कुछ निराश हुआ। अन्त में उसने विचार किया कि मदनरेखा जब तक युगबाहु के पास रहेगी तब तक हाथ न श्रायेगी । किसी प्रकार युगवाहु को उससे मलग करना चाहिए ।

इस प्रकार विचार करके मिण्रिय ने दौरे पर जाने का ढोंगा रचा। युगबाहु ने भाई से दौरे पर जाने का कारण पूझा तो मिण्रिय ने कहा—राज्य की सीमा पर कुछ उपद्रविथों ने उत्पात मचा रक्खा है। उनका दमन करने के लिये मेरा जाना आवश्यक है। युगबाहु बोला—उपद्रविथों का दमन करने के लिए मेरे रहते आपका जाना ठोक नहीं है। जब तक मैं जीवित हूँ, आपको नहीं जाने दूंगा। अतएव छपा कर मुमे जाने की आज्ञा दीजिए। यहि मैं उनका दमन न कर सका तो किर भविष्य में मुमे कीन गिनेगा?

बिल्ली के भाग्य से छींका दूरा। मिण्रिय जो चाहता था वही हुआ। फिर भी उसने ऊपरी मन से युगबाहु को घर रहने के लिए कहा और अन्त में उसे विदा कर दिया।

युगबाहु के चले जाने पर मिण्रिय ने उत्तमोत्तम वस्त, श्राम्-पण, सुगंध की वस्तुएँ और खाने-पीने के श्रनेक स्वादिष्ट पदार्थ, एक दूती के साथ मदनरेखा के पास भेजे। दूती ने मिण्रिय की भेजी हुई सब विलास-सामग्री मदनरेखा को भेंट की। उस समय मदनरेखा ने कहा-जिस नारी का पित परदेश गया हो उसे विलास-सामग्री की क्या श्रावश्यकता है ? उसे तो उदास भाव से, धर्म की आराधना करते हुए समय-यापन करना चाहिए। मुक्ते इन बस्तुक्यों की श्रावश्यकता नहीं है। जाश्रो, इन्हें वापस ले जाश्रा।

मित्रो ! श्राधिकांश में कियों को पतित बनाने वाली यही बस्तुएँ हैं । कियाँ यदि पीट्गलिक शृंगार की लालसा पर विजय

प्राप्त कर सकें, गहनों, कपड़ों और खान-पान की वस्तुओं पर न ललचावें, इनसे ममस्व हटा खें, तो किस की शक्ति है जो पर-स्त्री की ऋोर बुरी नजर से देख सके ?

मदनरेखा ने कक्षा है कि जिसका पित परदेश में हो उसे विलास—सामशी से क्या प्रयोजन हे ? सती दमयन्ती तीन वर्ष तक, जब तक उसका पित नज उसे न मिल गया, गेठप कपड़े पहन कर योगिनी की भाँ ति गही श्रीर अन्त में अपने पित को खोज लाई। बिहनो ! जरा विचार करो । जिसका पित परदेश गया है और जिसके लौट श्राने में सन्देह नहीं है, वह नारी भी उदासीन भाव से रहती है, उत्तम वस्त्राभूषण नहीं पहनती, सुगंधित पदार्थों का उपयोग नहीं करती, तो जिसका पित परलोक ज्वाना गया है, उसे किस प्रकार रहना चाहिए ?

समय के फेर से जी, भारत दशा और की और। पहके पति परदेश सिधाते, नारी उदाती रोती। आज पिया परखोक सिधाते, रगड्-रगड् पग धोती ॥समय०॥

एक समय वह था जब पति के परदेश जाने पर स्त्रियाँ खाने-पीने की कोर से भी उदासीन रहती थीं; एक समय त्राज है जब कि पति के परलोक जाने पर भी स्त्रियाँ बनाव-सिगार करने से बाज नहीं त्राती।

मद्तरेका ने मिएरथ के भेजे हुए वस्त्राभूषण लाने वाली
दूती को फटकार बताई धीर वापिस ले जाने को कहा। दूती ने
धृष्टता के साथ कहा—'राजा आपको चाहते हैं। इन गहनोंकपड़ों की तो बात ही क्या है, वे स्वयं आपके अधीन होने वाले

हैं। यह वस्त्र और ऋाभूपण तो ऋपनी हार्दिक कामना प्रकट करने के लिए ही उन्होंने भेजे हैं।'

द्ती की निर्लं जतापूर्ण बात सुनते ही मदनरेखा का अंग-अंग क्रोध से जल उठा। उसने अपनी दासी से अपना खड़न मँगवाया श्रीर दती को उसकी धृष्टता का मजा चखा देने का विचार किया।

मदनरेखा की भयंकर श्राकृत देखकर दूती सिर से पैर तक कॉंप उठी । उसकी प्रचएड मुखमुद्रा देख दूती के चहरे पर हवा-इयाँ उड़ने लगीं। तब मदनरेखा ने उससे कहा - जा, काला मुँह कर। श्रपने राजा से कह देना कि वह सिंहनी पर हाथ डालने की स्नतरनाक और निष्फल चेष्टा न करे; अन्यया धन-परिवार समेत उसका समूल नाश हो जायगा।

दती अपनी जान बच।कर भागी । उसने मिएरथ से आद्यो-पान्त सारा वृत्तान्त कह सुनाया। मिणरथ ने सोचा-ऐसी बीरांगना स्त्री तो मेरे ही योग्य है !

'विनाशकाले विपरीत बुद्धिः।'

एक त्राधी रात के समय स्वयं मिएरथ, मद्नरेखा के महल में जा पहुँचा । वहाँ पहुँच कर उसने द्वार खटखटाया । मदनरेखाः सारा ग्हत्य समम गई। उसने किवाइ खोले विना ही राजा को फटकारा । कहा-- 'इस समय तेरा यहाँ क्या प्रयोजन है १ जा, इसी समय चला जा यहाँ से !

राजा-मदनरेखा, बिना प्रयोजन कौन किसके यहाँ आता है १ मैं अपना मन तुम्हें समर्पित कर चुका हूँ। यह तनः ऋगैर वचा है, इसो को तुम्हारे चरणों में ऋषित करने के लिए आया हूँ । मदनरेखा, मेरी भेंट स्वीकार करो । इस तन के साथ ही ऋपना विशाल राज्य भी तुम्हें सौंप दिया जायगा ।

मदनरेखा—राजा, काम की श्रमि को भगर सहन नहीं कर सकते तो चिता की श्रमि को श्रपना शरीर समर्पित कर दो। श्रपनी कामाग्नि से सतीसाध्वी पितत्रता नारी के धर्म को आग न लगाओ। उस भाग में नीति को भरम न करो। श्रपने भविष्य को भरम होते से बचाश्रो। पितत पुरुष, श्रपने छोटे भाई की पत्रो पर भी तू कुत्सित दृष्टि डालता है! में नारी होकर तुमे दुत्कारती हूँ श्रीर तू मेरे पैरों पड़ता है! कहाँ है तेरा पुरुषत्व ? जो काम के श्रधीन होकर स्त्री के सामने दीनता दिखलाता है, वह पुरुष नहीं हीजड़ा है। तू स्त्री और नपुंसक से भी गया-बीता है। श्रपना भला चाहता है तो श्रभी—इसी क्षण यहाँ से चलता वन। वनी, तुमे श्रपनी करतूत का मजा श्रमी चखाया जायगा।

मदनरेखा ने मिण्रिय को जब इस प्रकार फटकार बताई तो वह त्रापना-सा मुँह लेकर लीट भाया। फिर भी उसे सद्बुद्धि न आई। उसने सोचा—जब तक युगबाहु जीवित रहेगा तब तक यह स्त्रीरत्न हाथ न लगेगा। किसी प्रकार इस काँटे को निकाल फेंकना चाहिए। 'विनाशकाले विपरीत बुद्धिः।'

इस प्रकार मिण्रिय का पाप बढ़ता चला गया। लेकिन पापी का पाप बढ़ने से झानी जन घबराते नहीं हैं। झानी जन सोचते हैं कि पाप की वृद्धि होने से ही ईश्वरीय शक्ति श्रर्थात् धर्म का बल, प्रकाश में आता है। अधर्म की वृद्धि से धर्मों में नया जीवन आता जाता है। पाप के बढ़ने से झानियों की महिमा बढ़ती है। क्यों-ज्यों मिशारथ का पाप बढ़ने लगा त्यों-त्यों मदनरेखा के जीवन की शुद्धि बढ़ने लगी।

श्रार भारत दुः लीन होता तो गांधीजी की महिमान बढ़ती। श्रतएव पाप की वृद्धि होने पर घषराना नहीं चाहिए। पाप के प्रतीकार का प्रकृति में एक बढ़ानियम है। इसी नियम के श्रतुकार मिण्रिय पाप के मार्ग पर श्रागे बढ़ता गया श्रीर महनरेखा पवित्रता की श्रोर श्रद्मसर होती गई।

युगबाहु विद्रोहियों को दबा कर लौट त्राया। मिएरथ ने उपर से खूब प्रसन्नता प्रकट की। मद्दनरेखा को भी श्रात्यन्त प्रसन्नता हुई। उसने सोचा—पित श्रा गये, श्रव किसी प्रकार का भय नहीं रहा। लेकिन मदनरेखा ने मिएरथ के दुर्व्यवहार के विषय में कुछ न कहा।

मदनरेखा की यह गंभीरता प्रशंसनीय है। उसकी वीरता ऐसी है कि राजा को भी बुरी तरह फटकार सकती है और गंभी-रता इतनी है कि ऐसी बड़ी घटना के विषय में भी वह अपने पित से एक शब्द नहीं कहती। कुलीन स्त्रियां, जहाँ तक संभव होता है, भाई-भाई में विरोध उत्पन्न नहीं होने देती। यही नहीं, वरन् किसी अन्य कारण से उत्पन्न हुए विरोध को भी शान्त करने का प्रयत्न करती हैं। मदनरेखा प्रथम तो स्वयं वीरांगना थी। उसे अपनी शक्ति पर भरीसा था। दूसरे उसने सोचा-पित के आ जाने से दुष्ट राजा रास्ते पर स्वयं आजाएगा, अतएव अब पारस्परिक कलह जगाने से क्या लाभ है ? यही सोच कर उसने पिछली घटना के विषय में युगबाहु से एक शब्द भी न कहा।

एक बार राजा मिंखारथ वसन्तोत्सव मनाने के लिए वन में गया। युगबाहु भी वसन्तोत्सव के अर्थ वन को चला। मदनरेखा ने सोचा—'पति अकेले वसन्तोत्सव मनाने जाँयगे तो उन्हें उत्सव फीका लगेगा। उनका साथ छोड़ना उचित नहीं है।' यह सोच कर वह भी युगबाहु के साथ हो ली। वन में पहुँच कर युगबाहु ने वह रात्रि वन में ही व्यतीत करने का निश्चय किया। उसने मदन-रेखा से भी अपना निश्चय कह सुनाया। मदनरेखा बोली—'नाथ, में त्रापक त्रानन्द में विध्न नहीं हालना चाहती। पर यह कह देना त्रावश्यक समक्तती हूँ कि वन में त्रानेक आपित्तयों की त्राशंका रहती है, अतएव वन में रात्रि के समय रहना जित नहीं है।' युगबाहु ने कहा—'अपने साथ रहक मौजूद हैं। मैं स्वयं कायर नहीं हूँ। फिर हर किस बात का है ?'

बाग में ही युगबाहु के डेरेन्तम्बू लग गये। युगबाहु श्रीर भदनरेखा रात-भर वहीं रहने के विचार से ठहरे। डेरे के श्रास-पास पहरा लग गया।

मदनरेखा सिंदत युगबाहु को बाग में ठहरा देख मिणरथ ने विचारा-'आज अच्आ अवसर है। अगर मैंने आज युगबाहु का काम तमाम कर दिया तो मदनरेखा हाथ लग जायगी।'

इस प्रकार पाप-संकल्प कर के मिण्रिय घोड़े पर सवार हो कर श्रकेला ही युगबाहु के डेरे पर आया । युगबाहु के पहरेदारों ने उसे अन्दर घुसने से रोक दिया ।

राजा ने कहा — मैं राजा हूँ। युगबाहु मेरा छोटा भाई है। मुक्ते अंदर जाने की मनाई कैसे हो सकती है ?

पहरेदार--आप महाराज हैं, यह ठीक है। श्रापकी आज्ञा सिर माथे पर। किन्तु युवराज युगवाहु सपत्नीक ठहरे हुए हैं; ऋतः आपका अन्दर जाना ठीक नहीं है। आखिर एक पहरेदार ने भीतर जाकर युगबाहु से आज्ञा ली और युगबाहु ने कहा—भाई भीतर आना चाहते हैं, तो श्राने दो।

मदनरेखा ने कहा---नाथ, सावधान रहिए। भाई की नजर भाई सरीखी न समिमए। वे इस समय त्रापकी जान के प्राहक बन कर आ रहे हैं।

यद्यपि मदनरेखा ने युगबाहु को सब बात भली भाँ ति सुफाई, पर उसने उपेक्षा के साथ कहा---यह तुम्हारा भ्रम है। जिस भाई ने ऋपने पुत्र को युवराज न बना कर मुक्ते युवराज बनाया, वह मेरे प्राणों का प्राहक क्यों होगा १ अगर उनके हृद्य में पापः होता हो मुक्ते युवराज क्यों बनाते ?

मदनरेखाएक स्रोर इट गई। मिएएथ डेरे में स्नागये। युगवाहु ने मिण्रथ का यथोचित श्रमिवादन करके पूछा--इस समय आपने पधारने का कष्ट क्यों किया है ? आज्ञा दीजिए, क्या कर्त्तव्य है ?

मिणिरथ-तूशबुत्रों को जीत कर आया है, पर तेरे शबु श्रव भी तेरा पीछा कर रहे हैं। इधर तृ किला छोड़कर उद्यान में श्राकर रहा है। इसी चिन्ता के मारे मुफ्ते नींद नहीं आई और में दोड़ा चला आया।

मिण्रिश ने ऋपने आने के विषय में जो सफाई पेश की, वह कुछ संगत नहीं थी। युगबाहु को उसकी बात से कुछ सन्देद उत्पन्न हो गया । युगबाहु ने विरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखते हुए कहा—आप मुभे इतना कायर सममते हैं ? क्या में इतना डर-पोक हूँ ? यहाँ तो किला और सेना, सब समीप ही हैं । जहाँ में युद्ध करने गया था वहाँ से तो यह सब दूर थे । फिर भी न तो मुभे किसी प्रकार का भय ही हुआ, और न आपको ही मेरी चिन्ता सवार हुई । मुभे शत्रुओं से किसी प्रकार की हानि हो सकती है, यह आपकी भ्रमपूर्ण संभावना है । ऐसे अवसर पर आपका आना और विशेषतः उस अवस्था में जब कि मैं सपत्नीक हूँ, नितान्त अनुचित है । राजा स्वयं मर्यादा भंग करेगा तो मर्यादा का पालन कीन कराएगा ?

मिंग्रिथ के चेहरे पर मुर्दनी-सी हा गई। वह बोला— 'श्रच्छा, जाता हूँ। मगर प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है, थोड़ा पानी तो पिला दे।'

सामने ही पानी रखा था। युगबाहु अपने भाई को पानी पिलाने से कैसे इन्कार होता ? एक सामान्य अतिथि को पानी पिलाने के लिए नाहीं नहीं की जाती तो मिणिरथ बड़ा भाई और राजा था। उसे पानो पिलाने से युगबाहु कैसे मुकरता ?

युगबाहु पानी पिलाने के लिए तैयार हुआ। उसने जैसे ही पानी की श्रोर हाथ बढ़ाया, तैसे ही मिएएथ ने उस पर जहर की बुक्ती हुई तलवार का वार कर दिया। युगबाहु जमोन पर लोट गया।

मिण्रिय तत्काल घोड़े पर चढ़ कर भागते को हुआ, पर हाथ में खून से भरी तलवार देख पहरेदारों ने उसे रोक लिया। मिश्रिय पहरेदारों से युद्ध करने लगा-श्रापस में संप्राम ब्रिड गया।

युगबाह क्षत्रिय था। क्षत्रिय स्वभाव के अनुसार घायन श्रवस्था में भी उसे बड़ा क्रोध हुआ ! क्रोध के मारे वह इधर-उधर लोटने लगा। इसी समय महनरेखा श्रा गई। उसने पति को इस अवस्था में देखा तो क्षरा-भर के लिए वह किंकत्तेव्यमुद हो गई। इस समय मदनरेखा का क्या कर्तव्य है ? उसे बया करना चाहिए ?

> भरे ओ सज्जनो ! व्हाला ! पियो ने प्रेम ना प्याखा। धरी प्रभु-नामनी माला, करो जीवन सफल भाजे ॥

ऐसे प्रसंग पर रुदन करके जो अपना श्रीर मरने वाले का भविष्य बिगाड़े, उसके विषय में आप कहेंगे कि उसे मरने वाले से बड़ा प्रेम है। रोना-धोना ही श्राज प्रेम की कसीटी समसी जाती है। लेकिन यह कसीटी भ्रम है - धोखा है - ठगाई है। सच्वा प्रोम क्या है ऋौर 'सज्जनता' किसमें है, यह महनरेखा के चरित से सीखता चाहिए।

मदनरेखा के जीवन में इससे अधिक अनिष्ट क्षाण दूसरा कीन-सा होगा ? दुष्ट मिएरथ ने उसके निरपगध पति का दध कर डाला, इससे श्रधिक विपदा मदनरेखा पर श्रीर क्या आ सकती है ? इतना ही नहीं, भविष्य का भय भी उसकी आँखों के श्रागे नाच रहा है। वह गर्भवती है। ऐसे विकट समय वह क्या करे ?

कायर के लिए यह बड़ा भयंकर समय है। मगर मद्नरेखा

बीर चित्रयाणी थी। कायरता उससे कोसों दूर थी। उसने उसी समय श्रापना कर्त्तच्य स्थिर कर लिया। सोचा पितरेव का जीवन अधिक से अधिक दो घड़ी का है। इन दो घड़ियों का मूल्य बहुत अधिक है। इतने समय में ही मुक्ते ऐसा करना है, जिससे इनकी सह-धिमंगी के नाते में श्रापना पिवत्र कर्त्तच्य निभा सकूं।

बाहर मिएरथ श्रीर पहरेदारों में होने वाले युद्ध के कारण कोलाहल मचरहा था। मदनरेखा दौड़ कर बाहर श्राई श्रीर द्वाररक्षकों से बोली—तुम किससे युद्ध कर रहे हो ? तुम्हारे स्वामी केवल दो घड़ी के मेहमान हैं। इन दो ही घड़ियों में मैं स्वामी को ऐसी कुछ चीज देना चाहती हूँ जो उनके काम श्रा सके। इसलिए तुम युद्ध बंद करो जिससे कोलाहळ मिटे श्रीर शान्ति हो। अगर तुम राजा को मार डालोगे तब भी कोई लाभ न होगा। ग्वामी श्रव जीवित नहीं हो सकते। तुम श्रपने स्वामी के हितचिन्तक हो, पर में तुमसे भी अधिक उनका हित चाहती हूँ। राजा को भाग जाने दो। शान्त हो जाश्रो।

मदनरेखा की बात सुनते ही द्वाररक्षक शान्तिपूर्वक खड़े हो गये। राजा मिएरथ उस समय सोचने लगा—'अब मदनरेखा सुम्मे चाहने लगी है। ऐसा न होता तो वह मेरी जान क्यों बचाती ? श्रपने पित को न रोकर मेरी रक्षा के लिए क्यों दीड़ी श्राती ?' 'विनाशकाले विपरीत बुद्धिः।'

इस प्रकार ऋपने विचारों से प्रसन्त होता हुन्ना मिण्रिय घोड़े पर सवार होकर वहाँ से भागा। लेकिन पाप का फल भोगे बिना छुटकारा कहाँ ?

राजा मणिरथ के घोड़े का पैर एक साँप की पूछ पर पड़ गया । पूंछ कुचलते ही साँप उछला श्रीर उसने मिएरथ को डेंस लिया । मिएरथ चल बसा श्रीर चौथे नरक का अतिथि बना !

इधर मदनरेखा ने देखा—स्वामी वेदना से तड़क रहे हैं। उसने घाव पर पट्टी बाँघी और इनका सिर श्रपनी गोद में रक्खा। उसने कहा-- 'नाथ ! आपकी इहलोक-लीला दो घड़ी में समाप्त होने जा रही है। कृपा कर मेरी बात पर ध्यान दीजिए।'

युगबाह ने श्राँख खोल कर कहा- 'मदनरेखा, मुक्ते तुम्हारी चिन्ता हो रही है। तुम्हारा क्या होगा ? भाई तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करेगा ?'

मदनरेखा ने सोचा - स्वामी का मोह श्रीर क्रोध यों दूर न होगा। उसने एक ऐसा मंत्र पढ़ा जिससे करोड़ों साँपों का भी विष दूर हो सकता था। करोड़ों सौंपों का विष दूर होना उतना कठिन नहीं है, जितना क्रोध का शान्त होना कठिन है। उसने पति से कहा:--

> मुझ अने बन्धु उत्परे हो, प्रीतम ! राग-द्वेष परिहार । सम परिणाम राखजो हो. बीतम ! उत्तरोला भव पार ॥ हिरदे राखजो हो भवियन मँगलिक शरणा चार ।

प्राग्तनाथ! अन्तिम समय में श्रापका यह क्या हाळ है ? श्राप मुक्त पर राग और भाई पर द्वेष घारण किये हुए हैं। यह विप-रीत बात क्यों ? यह खङ्ग, जो श्रापके शरीर में लगा है, श्राप के भाई मिण्रिय ने नहीं, वरन् मैंने ही मारा है। आप उन पर अनावश्यक कोध क्यों कर रहे हैं ? भाई को तो आप प्रिय ही

हैं। यदि भाई श्राप से प्रेम न करते तो श्रपने बेटे की उपेक्षा कर के आप को युवराज क्यों बनाते ? मेरी बात आपकी समम में न म्राती हो तो न्याप स्त्रयं विचार कीजिए। त्रागर न्याप मेरे पति न होते श्रीर श्रार में श्रापकी पत्नी न होती. तो श्रापके भाई श्राप से रुष्ट क्यों होते ? मैं श्रापकी पत्नी हुई और आप मेरे पति हुए, इसी कारण उन्होंने त्रापके उपर तलवार चलाई है। भाई के साथ आपका वैर कराने वाली मैं ही हूँ । आप मेरे खामी रहे, ऋतः ऋापको यह अवस्था भोगनी पड़ी है। मेरे स्वामी बनने का फल इसी जन्म में श्रापको यह भूगतना पड़ा । श्रगर अब श्रन्त समय भी आपका मन मुक्त में लगा रहा तो परलोक में आपकी क्या श्रवस्था होगी ? श्राप श्रगर नाक के मेहमान बनेंगे तो त्रापका और मेरा फिर सम्मिलन न हो सकेंगा। जब यह स्पष्ट है कि स्त्रापकी इस दशा का कारण मैं हूँ तो फिर आप भाई पर रोष श्रीर मुक्त पर राग क्यों करते हैं ? श्राप परिणामों में समता लाइए। ऐसा करने से ही श्रात्मा को शान्ति मिलेगी और श्रन्त में शभ गति का लाभ होगा।

अगर श्राप यह सोचते हों कि मैंने आपको सदा सुख ही पहुँचाया है, कभो किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दिया, तब मृत्यु का कारण मैं कैसे ? तो मेरी बात सुनिये—

ब्हाजो सज्जन जो होवे तो हो प्रीतम! खर्ची बाँघे साथ। आप परलोक सिघावता हो तो प्रीतम! ये मुझ हाथ नो भाथ॥ हिरदै राखजो हो भवियन सँगलिक शरणा चार। प्रियजन वही है जो मुसाफिरी के समय साथ में खाना बाँघ देता है। आप परदेश जाते थे तब मैं 'खर्ची' बॉधा करती थी, परन्तु त्राज त्राप परलोक की यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा के समय भी त्रागर त्राप मेरी दी हुई खर्ची बॉध लेंगे तो मैं और ज्ञाप दूर नहीं हैं। त्राप समस्त चिन्तात्रों का भार हटा दीजिए ज्ञीर निश्चिन्त होकर साम्यभाव धारण कीजिए।

मित्रो ! श्राजकल श्राप लोगों का रहन-सहन श्रीर ही प्रकार का हो रहा है । आप ऐसे 'व्हाले' सब्जनों के पाले पड़े हैं जो ऐन मौके पर धोखा देते हैं । मदनरेखा के समान 'व्हाले' सब्जन ही अन्त समय में इस प्रकार की खर्ची दे सकते हैं । दूसरे तो आपके पास की खर्ची भी छीन लेंगे—अपने पास की देना तो दरकिनार रहा ।

मदनरेखा कहती है--'इस समय आपके लिए सबसे श्रेष्ट यही खर्ची है कि आप मुक्त पर राग न की जिए और अपने भाई पर द्वेष न की जिए।'

जब तलवार मारने वाले भाई पर ही द्वेष न रहेगा तो। क्या किसी दूसरे पर वह रह सकेगा ?

'नहीं!'

तो फिर सब मिल कर बोलो:-

खामेनि सब्वे जीवा, सब्वे जीवा खमंतु में। भित्ती में सब्वभूएसु, वेरं मञ्ज्रं न केणहु॥

मद्नरेखा कहती है—नाथ। यह शान्ति का समय है।
श्राप सब जीवों से क्षमा की श्रमिलाषा कीजिए—समा-याचना
कीजिए और सर्व प्रथम अपने भाई से ही क्षमा माँगिए।

मित्रो ! युगबाहु का ऋपने भाई से ऋधिक वैरी कीन होगा ? अगर किसी ने आपका ऋधिक से ऋधिक ऋनिष्ट किया होगा, तो ऋापको धन संबंधी हानि पहुँचाई होगी या ऋन्य प्रकार से ऋापका चित्त दुःखित किया होगा । मिण्रिय ने जैसे युगबाहु का सिर काटा उस प्रकार ऋापका सिर तो किसी ने नहीं काटा होगा ? इस प्रकार मिण्रिय घोरतम ऋपराधी था, फिर भी ऋन्त समय में युगबाहु ने ही उससे क्षमा चाही । ऐसी ऋबस्था में, ऋाज परम मंगलमयी संवत्सरी के दिन आप चुप रहेंगे ? क्या ऋाप ऋपने हृदय में राग-देष रहने देंगे ?

मदनरेखा कहती है—'इस शरीर का त्याग तो करना ही है, फिर यह खर्ची लेकर ही शरीर का त्याग कीजिए।' कहो, ब्हाला सज्जन कीन है ? इसी से कहते हैं—

भरे भो सब्जनो ! व्हाला, पिजो नो प्रेम ना प्याला ।

मदनरेखा कहती है — आप मेरा दिया हुआ प्याला पीजिए। इस जीवन में यह मेरी अंतिम भेंट है। बस, राग-द्वेष का त्याग कर दीजिए।

मित्रो! श्राप कोग समय का ठीक ठीक विभाग नहीं करते, इसलिए श्रापका जीवन अस्त-व्यस्त हो रहा है। दिन रात के बौबीस घंटे होते हैं। नींद लिए बिना काम नहीं चल सकता, अतएव छह घंटे नींद में गये। बिना श्राजीविका के भी काम नहीं चलता, इसलिए छह घंटे श्राजीविका के निमित्त निकल गए। शेष बारह घंटे बचे। इनमें से छह घंटे श्राहार-विहार, स्नान आदि कार्यों में व्यय होगये, क्योंकि इनके बिना भी जीवन-निर्वाह नहीं हो सकता। तब भी छह घंटे बचे रहते हैं। यह छह घंटे आप मुक्ते दे दीजिए। अगर आप इतना समय भी नहीं दे सकते तो चार घंटे ही दीजिए। यह भी न बन पड़े तो दो घंटे ऋौर अन्त में कम से कम एक घंटा तो दे ही दीजिए। इतना समय भी श्रगर आपने धर्म-कार्य में न लगाया तो स्मरण रक्खो यह मनुष्य शरीर रूपी अनमोल रत्न पाकर व्यर्थ गँवा दोगे। मदनरेखा के उपदेश का एक घंटा युगवाहु के छिए क्या फल लाया ? मिएरथ और युगबाहु एक ही माता के उदर से उत्पन्न हुए थे। दोनों की साथ ही मृत्यु भी हुई। मणिरथ साँप के काटने से मरा और युगबाहु मदनरेखा की गोद में । लेकिन दोनों की मृत्यु में कितना अन्तर हुआ ? मिएरथ नरक की घोर यातनाओं का पात्र बना श्रीर युगबाहु स्वर्ग की दिन्य विभृति का अधिकारी हुआ।

आज काठियावाड़ से लेकर पंजाब पर्यन्त, जहाँ कहीं भी जैन धर्म का ऋनुयायी संघ है, सब एक ही दिन संबत्सरी की श्राराधना करेंगे। श्रतएव हमारी आराधना एक की आराधना नहीं है। इस आराधना में लाखों नर-नारियों के हृदय की पवित्रताका बल है।

मैंने श्रापसे एक घंटे का जो समय माँगा है उसमें चतुर्विच संघ की नौकरी बजानी है। भगवान् महावीर चतुर्विध संघ में ही हैं। साधु इस संघ रूपो श्रंग के मस्तक हैं। मस्तक का काम श्रद्छो-श्रद्धी बार्ते बताना है; साधु भी यहां करते हैं। साध्वियाँ, श्रमर श्रपने कर्राव्यपालन में तल्पर श्रीर हद हों तो, संघ-श्रंग की मुजाएँ हैं। आवक उदर के स्थान पर हैं। उदर आहार

श्रादि अपने भीतर रख कर मस्तक, भुजा श्रादि समस्त श्रवयवों का पोपण करता है, इसी प्रकार श्रावक साधु श्रों श्रौर साध्वयों का भी पालन करता है श्रौर स्वयं श्रपना भी । पेट स्वस्थ श्रौर विकारहीन होगा तो ही मस्तक श्रीर भुजा श्रादि श्रवयव शिक्त-शाली या कार्यक्षम हो सकते हैं। इस प्रकार भगवान् महावीर के संघ हा प्रशंग में श्रावक पेट श्रौर श्राविका जंघा है।

वेदान्त में ईश्वर के विराट रूप की चार वर्णों में कल्पना की गई है। ईश्वर के उस विराट रूप में ब्राह्मण को मस्तक, क्षत्रिय को भुजा, वैश्य को उदर और शुद्र को पैर रूप में कल्पित किया है। इसी प्रकार भगवान महाबीर का संघ ही अंग है। जब तक सब अवयव एक दूसरे के सहायक न बनें तब तक काम नहीं चलता। त्राज संघ तो महान् है पर उसमें संग नहीं दिखाई देता। संगका तात्त्वर्य है, जंघा का पेट को, पेट का सुनाको, भुजा का मस्तक को, मस्तक का भुजा, पेट एवं जंघा को, भुजा का पेट, मस्तक ऋौर जंघा को, पेट का मस्तक, मुजा श्रीर जंघा को और जंधा का मस्तक, भुजा और पेट को सहायता देना। चारों त्रंगों का संगठन होना चाहिए। मस्तक में झान हो, मुजा में बल हो, पेट में पाचन शक्ति हो श्रीर जंघाओं में गतिशीलता हो, तो अभ्युद्य में क्या कसा रह जायगी १ अगर संघ-शरीर के संगठन के जिए सर्वस्व का भी त्याग करना पड़े तो भी वह त्याग कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। संघ के संगठन के लिए श्रपने प्राणों का उत्सर्ग करने में भी पश्चात्पद नहीं होना चाहिए। संघ इतना महान् है कि उसके संगठन के हेतु, आवश्यकता पड़ने पर पद और श्रहंकार का मोह न रखते हुए, इन सब का त्याग

कर देना श्रेयस्कर है। श्राज यदि संघ सुसंगठित हो जाय, शरीर की भाँति प्रत्येक श्रवयव एक-दूसरे का सहायक बन जाय, समस्त शरीर का श्रेय ही एक अवयव का मुख्य लक्ष्य हो जाय. तो साधता की वृद्धि हो, संघ-शक्ति का विकास हो तया धर्म एवं समाज की विशिष्ट उन्नति हो । इस पवित्र और महान लक्ष्य की प्राति के लिए मैं तो अपनी पद मर्योदा को भी त्याग देने के लिए तैयार हूँ। संघ की सेवा में पारस्परिक अपनैक्य को कदापि बाधक नहीं बनाना चाहिए।

मैं पूछता हूँ, जिस कार्य से चारित्र में वृद्धि श्रीर भगवान् को श्राज्ञा का पालन होता है, उसमें आप भी शरीक हैं ?

'अवश्य है ।'

मगर ऐसा न हो कि यशोलाभ के लिए शरीक भी हो जावें श्रीर भीतर-भीतर पोल भी चलती रहे।

मैं संघकाऋणी हूँ। संघका मुक्त पर क्याऋण है, यह बात मैं साहित्य में पिएडतराज कहलाने वाले जगन्नाथ कवि की चित में कहना चाहता हैं :---

> भुक्ता मृणाल पटकी भवता निपीता-न्यम्बूनि यत्र निलनानि निपेवितानि। रे राजहंस ! वद तस्य सरोवरस्य. क्रत्येन केन भवितासि कृतोपकारः ॥

यह अन्योक्ति अलंकार है। भाव यह है कि-एक सरोवर पर राजहंस बैठा था। एक कवि उसके पास होकर निकला। राजहंस को देखकर किन ने कहा—हे राजहंस, मैं यहाँ रह कर तेरी किया देखता रहता हूँ। तू कमल का पराग निकाल कर खाया करता है और पराग से सुगंधित हुए जल का पान करता रहता है। तू इधर म उधर फुदक कर, कमिलनी के कोमलकोमल परजनों पर निहार किया करता है। तू यह सब तो करता है; मगर मैं यह पृछता हूँ कि इस सरोवर का तुम पर नो ऋग है, उससे मुक्त होने के लिए तू क्या करेगा ? तुम किस प्रतिदान से इस ऋग से उऋग हो छोगे ?

कित राजहंस को सम्बोधित करके कहता है—मैं तुन्हें एक काम बताता हूँ। श्रमर तुम वह काम करोगे तब तो ठीक है, श्रम्यथा धिक्कार के पात्र बन जाओगे। वह काम क्या है ? तुम्हारी चोंच में दूध और पानी को श्रलग-श्रलग कर देने का गुण विद्यमान है। अगर इस गुण को तुम बनाये रहे तब तो यह सरोवर प्रसन्न होगा श्रीर कहेगा—वाह ! मेरा बच्चा ऐसा ही होना चाहिए! इसके विपरीत श्रमर तुमने इस गुण में बहा लगाया तो सरोवर के ऋणी भी रह जाओगे और सार में हुँ भी के पात्र भी बनोगे।

यह श्रन्योक्ति अलंकार है अर्थात् किसी दूसरे को संबोधन करके, दूसरे सं कहना है। इस उक्ति को मैं अपने ऊपर ही घटाता हूँ। यह संघ मानसरोवर है। मैंने संघ का श्रन्न खाया है। संघ ने मेरी खूब सेवा-भक्ति की है। संघ की सेवा का श्राश्रय पाकर मुक्ते किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुँचता, बल्कि संघ द्वारा मैं अधिकाधिक सम्मानित होता जाता हूँ। यह सब छुछ तो हु शा; मगर गुरु महाराज मुक्तसे पूछते हैं -- तुम कौन-सा काम करोगे, जिसमें इस ऋग से मुक्त है। सको ?

साधु आपसे आहार लेते हैं। क्या आहार का यह ऋण साधुश्रों पर नहीं चढ़ता ? त्राप भले ही उसे ऋण न सममें त्रीर चसका बदला लेने की भावना न रक्खें, तथापि नीति-निष्ठ और धर्मित्रिय ऋगो की भाँति इस ऋग का बदला तो जुकाना ही चाहिए। जो साधु सच्चा है, वह श्रवने उत्तर संघ का बोम अवश्य ही श्रनुभव करेगा। मैं अपने ऊपर संघ का ऋण मानता हूँ, इसलिए प्रभ यह है कि मैं संघ के ऋग से किस प्रकार मुक्त हो सकता हैं ?

एक आचार्य की हैसियत से सत्यासत्य का विवेक रखते द्वप निर्णय करना मेरा कर्त्त व्य है। सत्य-निर्णय सं अगर मेरी पोल खुनती हो तो खुले, दृसरे मुम पर कृद्ध होते हों तो हो जाएँ, किसी प्रकार का खतरा भुक्त पर त्याता हो तो त्याजाए, फिर भी सत्य निर्णय देना मेरा कर्त्तेच्य है। यदि मैंने सत्य-असत्य का निर्णय करने में प्रमाद न किया, निष्पक्ष भाव से सत्य-त्रासत्य का निर्णय किया तो मैं संघ के ऋगा मे मुक्त हो सकूंगा। विपरीत श्राचरण करने से संघ का ऋण भी मुक्त पर लदा रहेगा श्रीर में संसार में धिककार का पात्र बन जाऊँगा।

ठाणांगसूत्र में कहा गया है कि निष्पक्ष होकर, विवेक पूर्वक संघ में शान्ति रखने वाला महानिर्जरा का पात्र होता है। संघ का आचार्य होने पर भी अगर मैं निष्पक्ष न बन सका, मैं अपने कर्त्तंच्य का भलीभाँति पालन न कर सका, तो संघ का ऋगी बने रहने के साथ ही कमलप्रभाचार्य के समान मेरी भी गति होगी।

कमलप्रभ आचार्य ने तीर्थं कर गोत्र बाँधने की सामग्री इकट्टी करली थो। उनके त्राने पर लोगों ने सोचा था कि अब समस्त बैत्यालयों का उद्धार हो जाएगा। किन्तु कमलप्रभ त्राचार्य ने साफ कह दिया कि भगवान् के नाम पर फूल की पंखुरी भी चढ़ाना सावदा है। चैत्यालय त्रादि भगवान् की त्राज्ञा के काम नहीं है। ऐसे निष्पक्ष त्रीर साहसी कमलप्रभाचार्य थे, मगर एक विपरीत स्थापना के कारण सावदा त्राचार्य कहलाने लगे।

इसी सम्बन्ध में मैं श्रापसे एक बात श्रोर कहना चाहता हूँ। जैसे राजहंस के लिए सरोवर है, उसी प्रकार क्या श्रापके लिए भारतवर्ष नहीं है ? क्या आपने भारत का श्रश्न नहीं खाया है ? पानी नहीं पिया है ? आपने भारत में श्वास नहीं लिया है ? क्या यह शरीर भारत के श्रश्न-जल से नहीं बना है ?

श्चापने इसी भारतभूमि पर जनम प्रह्ण किया है। इसी भूमि पर त्रापने रौराव-कोड़ा की है। इसी भूमि के प्रताप से ज्ञापके शरीर का निर्माण हुन्ना है। इंस ने मानपरोवर से जो कुछ प्राप्त किया है उससे कहीं बहुत श्रिधिक भापने श्रपनी जनमभूमि से पाया है। श्रतण्व हंस पर मानसरोवर का जितना ऋण है, उसकी श्रपेक्षा बहुत श्रिधक ऋण श्रापके ऊपर अपनी जनमभूमि का है। इस ऋण को श्राप किस प्रकार चुकाएँगे ?

श्रापका यह शरीर भारत में बना है या किसी विदेश में ?

<sup>\*</sup> साध्वी के चरण छुने की स्थापना ।

'भारत से ।'

फिर त्रापने भारत को क्या बदला चुकाया है ? विलायती बस्त्र पहन कर, विलायती सेंट लगा कर,विलायती विस्कुट खाकर, विलायती चाय पीकर, विलायती वेशभूषा धारण करके ऋौर विलायती भावना को श्रपना कर ही क्या आप श्रपनी जन्मभूमि का ऋरण चुकाना चाहते हैं ? ऐसा करकं आप कृतकृत्यता का अनुभव करते हैं ?

कल एक समाचार-पत्र से मैंने वह संदेश सुना था जो गांधीजी ने अमेरिका को दिया था। इतना समय नहीं है कि मैं उस संदेश का विवरण करके त्रापको सममाउँ, फिर भी संचेप में में कहता हैं।

एक वे भारतीय हैं जो पक्षपात के वशा होकर अथवा भय के कारण ऐसे दबे हुए हैं कि जानते हुए भी सत्य नहीं कहते। इसके विपरीत दूसरे वे हैं जो भारत की स्रोर सं अमेरिका को निर्भय, नि.संकोच होकर इस प्रकार का संदेश दे सकते हैं। आप भगवान् महाबीर के श्रावक हैं। त्र्यापसे जगत् न्याय की आशा करता है। अगर श्राप समुचित न्याय नहीं दे सकते या उस न्याय की मान्यता को अंगीकार नहीं कर सकते, तो फिर ऐसा कौन करेगा ?

श्राप पर जिसका ऋग चढ़ा है, उसका ऋग चुकाये बिना केवल 'खमत खामना' कर लेने से ही क्या ऋण चुक जायगा ? श्राप श्राज समस्त जीवों से 'खमतखामना' करेंगे तो क्या भारत से भी 'खमतखामना' न करेंगे ? भारत और भारतीय में आधार-

आधेय का संबंध है। यही नहीं, लक्षणी वृत्ति सं, जो ऋर्थ करने को पद्धिति में से एक मुख्य पद्धित है, भारत का ऋर्थ भारतीय अर्थात् भारत का निवासी होता है। ऐसी स्थिति में भारत से 'खमात खमना' करने का ऋर्थ भारतीयों सं क्षमायाचना करना है। आप ऋाज भारत से किस प्रकार क्षमा-याचना करेंगे? क्या इस क्षमायाचना के प्रधात् भी आपकी भारत का ऋतिष्ट करने वाली प्रवृत्ति जारी रहेगी? ऋगर ऐसा हुआ तो ऋाप संवत्सरी महा-पर्व को जगत् में उपहासास्पद बनाएँगे। इससे आपका भी अकल्याण होगा। श्रापकं अन्तः करण में एक प्रकार की घृष्टता उत्पन्न होगी। अतएव मित्रो! अगर ऋाप आज संवत्सरी पर्व के उपलक्ष्य में, निर्मल ऋन्तः करण से भारत से क्षमायाचना करना चाहते हैं तो ऐसे कर्त्तव्यों को ऋपनाइए, जिससे ऋाप उमके ऋण से मुक्त हो सकें। भारत का मंगल-साधन करने वाली प्रवृत्तियों से विमुख न रहकर और ऋमंगळजनक व्यापारों का परित्याग करके ही ऋाप भारतवर्ष से क्षमायाचना कर सकते हैं।

एक विद्वान् का कथन है कि फ्रांस स्वाधीनता का जनक है, रूस ने साम्यवाद को जन्म दिया है श्रीर भारतवर्ष में बन्धुता की उत्पत्त हुई है। फ्रांस में स्वाधीनता के लिए, रूप में साम्यवाद के लिये श्रीर भारतवर्ष में बन्धुता के लिए क्रांति हुई थी।

स्वाधीनता के लिए शारीरिक बन का उत्कर्ष हुन्ना, साम्य संघबल से प्राप्त हुआ त्रौर बन्धुता!सहनशक्ति से मिनी।स्वा-धीनता त्रौर साम्य के नाम पर रक्त की निदयाँ बही हैं, पर बन्धुता सहन कर जाती है। वह सब को क्षमा कर देती है।

जैन शास्त्रों में दस प्रकार के यतिधर्म कहे गये हैं। क्षमा स्त सब में प्रथम है। क्षमा के लिए अहिंसकता, त्याग, अलोलु-पता आदि अनेक गुर्गो की आवश्यकता है। इनके विद्यमान होने पर ही सच्ची क्षमा श्राती है।

गांधीजी ने इंग्लैगड में बैठकर अमेरिका को जो संदेश दिया है, वह शायद सभी भाषात्रों में प्रकाशित हुत्रा होगा, पर मैंने एक हिन्दी के समाचार-पत्र में इस प्रकार छपा देखा है :--

'श्रभी तक संसार की जातियाँ श्रापस में पशुश्रों की तरह लड़ती थीं। मगर भारतीयों ने अनुभव किया कि वह कानून जो पश्चवित्त पैदा करता है, मानव जाति का नेतृत्व नहीं कर सहता। मैं व्यक्तिगत तौर पर दिन्द्रस्तान की आजादी को खूनी तरीकों से लेने के बजाय सदियों की प्रतीक्षा करने को तैयार हूँ। संसार रक्तनीला से तंग त्रा गया है। त्रीर मेरा विश्वास है कि शायद भारत के भाग्य में ही संसार को उस दयनीय दशा से छटकारा देना लिखा हो। मैं भारत के उस महान श्रहिंसात्मक युद्ध में हार्दिक सहयोग देने के लिए प्रत्येक जाति को निमंत्रित करता हैं।

गांधीजी ने अपने संदेश के आरंभ में ही खुनी लड़ाई लड़ने वाली जातियों को पश बतलाया है। अगर गांधीजी में आत्म-बल न होता तो लोग उनके दुकड़े-दुकड़े कर डालते श्रीर कहते-'क्या इम पशु हैं ?' किन्तु उनके आत्मबल से प्रभावित होकर ही लोग उनके कथन में सत्य का आभास पाते हैं और हर्ष के साथ उनका संदेश पढते हैं।

देखो, एक भारतीय वे भी हैं जो भारत का नमक-पानी खा करके भी भारत के साथ धोखा कर रहे हैं। श्रीर गांधीजी भी भारतीय हैं जो संसार में, भारतवर्ष को एक महान् श्रादर्श का संस्थापक बनाकर उसका गौरव बढ़ाने में लगे हुए हैं। वे विश्व को श्रहिंसा का अमृत प्रदान करके उसे मौत से बचा लेने के लिए छटपटा रहे हैं।

इससे आगे चलकर गांधीजी ने उस कानून को, जो शक-बल और मारकाट को बैधरूप प्रदान करता है, पशुबल बन-लाया है। वह कानून मानवजाति का नेतृत्व नहीं कर सकता। ऐसे कानून से विश्व की मानवता का हास ही हुआ और होता है। उसने मनुष्यता को कलंकित किया है। मनुष्यता के उज्जवल पट पर वह कानून एक काला धब्बा है। उसने मनुष्य को पशु बनाने में सहायता पहुँचाई है। नवयुग के प्रभात में श्वास लेने वाला मानव ऐसे कलंकमय कानून का अनुसरण नहीं करेगा। कौन भला आदमी, मनुष्य को पशु बनाने वाले कानून के आगे मस्तक मुकाएणा?

जैन लोग एक चिउँटी को बचाने में भी दया मानते हैं तो मनुष्य-रक्षा में क्यों नहीं मानेंगे ? मगर जब पृथ्वी पर मनुष्यों के रक्त की धारा नदी की भाँति प्रवाहित होती है, तब साहस-पूर्वक आगे आकर उसे रोकने, उसका खुल मखुला विरोध करने का सामर्थ्य उनमें कहाँ है ? वे मरते हुए पशु को तो चाहे छुड़ा देंगे, लेकिन मानवीय युद्ध के विषय में कहेंगे—'राजाओं का विग्रह तो महाराज भरत के समय से ही चला आ रहा है।'

लेकिन आज गांधीजी पुकार करकहते हैं — 'पशुबल वाला कानून मानव जाति का नेतृत्व नहीं कर सकता।'

इससे आगे चल कर गांधीजी कहते हैं—सूनी तरीके से अर्थात् मारकाट करने से यदि स्वराज्य मिलता हो तो मैं सै इड़ों वर्णेतक बिना स्वराज्य के रहना पसन्द करूंगा; इतने लम्बे समय तक प्रतीक्षा करता रहूँगा परन्तु मारकाट के तरीके से स्वराज्य न छंगा।

संसार रक्तलीला सं घबराया हुआ है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का, पक जाति दूसरी जाति का ऋौर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का गला काटते-काटते घवरा चुका है। विश्व के इतिहास के वन्ने रक्त की लालिमा से रॅंगे हुए हैं। दुनिया की प्रस्थेक मौजूदा शासन-पद्धति खृन-खचर की भयावह स्मृति है। कौन-सा राज्य है, जिसकी नींव खुन से न सींची गई हो ? कीत-सी सत्ता है जो मनुष्यों का खून पिय बिना मोटी-ताजी बनी हो ? आज सारा संसार ही जैसे वध, ध्वंस, बिनाश और संहार के बल पर संचा-लित होता है। यह स्थिति घबराइट पैदा करने वाछी है। श्रास्तिर मनुष्य यह स्थिति कव तक सहन करता चला जायगा ?

श्रागे गाँधीजी ने कहा है-इस श्रमहा स्थिति का नाश करना शायद भारत के ही भाग्य में लिखा है। भारत ही मनुष्य की इस पशुता का नाश करने में नेतृत्व करेगा। भारत की संस्कृति में ऋहिंसा को जो उज्जतर स्थान प्राप्त है. भगवान महा-बीर ने ऋहिंसा का जो आदर्श जगत के समक्ष प्रस्तुत किया है, वही ऋदर्श भारतीयों को छारो चाने में प्रेरक बनेगा ।

मित्रो ! श्राज भाप लोग विदेशी वस्त्राभूषण, खानपान श्रीर भावना को अपनाने में अपने आपको कतार्थ समसते हैं: श्राप अपनी मौलिक संस्कृति को नगर्य समम कर उसके प्रति अपना उपेक्षा-भाव प्रशित करते हैं. या घृणा करते हैं. लेकिन गांधीजी क्या कहते हैं ? गांधीजी कहते हैं - 'यूरोप, एशिया और श्रमेरिश को अर्थात सम्पूर्ण विश्व को रक्तपात से अगर कोई बचा सकता है तो भारत ही बचा सकता है'। मैं पूछता हूँ -- क्या भारत के पास तोपें, मशीनगर्ने श्रीर बम हैं ? नहीं! तो फिर भारत दुनिया को भीषणता से किस प्रकार बचा सकेगा ? इसका इत्तर यह है कि भारतवर्ष के पास भले ही पाशविक शक्ति नहीं है, परन्तु वह श्रहिंसा और सत्य की दैवी सम्पत्ति से सम्पन्त है। रक्त से रक्त नहीं धुलता—पश्चल सं पश्चल का विनाश नहीं होता। रक्त धोने के लिए निर्मल नीर ऋपेक्षित है और पशुवल की सत्ता को मंग करने के लिए दैवीबल की श्रावश्यकता है। भारतवर्ष ने अहिंसा श्रीर सत्य का जो मंडा गाड़ा है, उस मंडे की शरण ब्रहण करने से ही संसार की रक्षा होगी। अन्य देश जहाँ तोपों श्रीर क्लवारों की शिक्षा देते हैं वहाँ भारतवर्ष श्रहिंसा का पाठ सिखाता है। भारत ही ऋहिंसा का पाठ सिखा सकता है, किसी दूसरे देश की संस्कृति में यह चीज ही नजर नहीं ऋाती। बन्धता का जन्म भारत में ही हुआ है। भारतीय श्त्रियों ने ही शान्ति भीर प्रसन्नता के साथ लाठियों की मार खाकर दुनिया को ऋहिंसा की महत्ता दिखलाई है। ऐसी क्षमता किसी विदेशी नारी में है १--हर्गिज नहीं।

अहिंसा का अनमोल वरदान जब भारत संसार को दे रहा

है, तब भी क्या श्राप चर्बी के वस्त्र पहनेंगे ? अहिंसा की शितष्ठा के लिए मैं तो मिल मात्र के कम्डों का निषेध करता हूँ !

त्र्यहिंसा की प्रतिष्ठा के लिए बड़ी कीमत चुकाने की आव-श्यकता है। भारतीय लोग आज अपने प्राणों का मृल्य देकर श्रहिंसा की प्रतिष्ठा करने में संलग्न हैं। स्वयं मर जाना स्वीकार है पर मारने वाले को मारना स्वीकार नहीं; यहाँ तक कि उस पर रोष का भाव उत्पन्न होने देना भी स्वीकार नहीं; इस प्रकार की दृद्ता त्र्यौर साहस से ऋहिंसा की प्रतिष्ठा होती है। भारत के धार्मिक इतिहास को देखो, जैन शास्त्रों के कथानुयोग का पारायण करो तो विदित होगा कि हमारे पूर्वजों ने ऋहिंसा का आत्मबल प्राप्त करने के निमित्त क्या किया है ? ऐसी स्थित में श्रापस श्रगर साधारण त्याग को त्राशा की जाती है, तो क्या वह भी पूरी न करोगे १

भारत के वस्त्र चले जाने से भारत का गौरव मरा दो नहीं या, लेकिन विलुप्त अवस्य हो गया था। अब ज्यों ही भारत ने ऋपने वस्त्र बदले, वही पुराने श्रपने देश के वस्त्र श्रपनाये, त्यों ही भारत में एक नवीन दिव्य शक्ति का आविभीव हुआ है। नल करकोटक के काटने से कुबड़ा हो गया था; परन्तु यम ने उसे कपड़े देकर कहा- 'लो, यह कपड़े पहनो, इन्हें पहनते ही पहले की भाँति शरीर सुन्दर-सुड़ौल बन जायगा।' यह पुरास का आख्यान है। भारत के साथ तुलना करने के लिए यह बड़े काम का है। जैसे नल, दमयन्ती के सामने उन वस्त्रों को पहनते ही पूर्व की भाँ ति दिन्य-शरीर बन गया था, उसी प्रकार भारत- वर्ष भी वयों क्यों अपने वस्त्रों को श्रपनाता जाता है त्यों स्यों श्रपने पूर्ववर्त्ती गौरव को प्राप्त करता जाता है।

भारतीय लोगों ने हिन्दुस्तान को नङ्गा करके मेंचेस्टर के कपड़े पहने थे, इस काग्ण उनमें कुरूपता आगई थी। अब मेंचेस्टर के कपड़े फेंक कर अपने देश के शुद्ध कपड़े पहनते ही उनमें एक प्रकार की तेजिस्वता आने लगी हैं। गांधीजी द्वारा अमेरिका को दिया गया संदेश उस तेजिस्वता का जीवित प्रमाण है।

श्रगर किसी की फाँसी रुपया देने से छूटती हो तो आप लोग इसके लिए कितना चन्दा देंगे ? यदि सरदार भगतसिंह की फाँसी रुपया देने से कट सकती तो, मैं समक्तता हूँ, गरीब से गरीब भारतीय भी भूख का कष्ट सहन करके पाँच रुपया प्रसन्नतापूर्वक दे देता। जब एक व्यक्ति की फाँसी के विषय में यह बात है तो सम्पूर्ण संसार को फाँसी से बचाना क्या उससे अत्यधिक मूल्यवान नहीं है ? व्यक्ति चाहे जितना महान् हो फिर भी समष्टि के मुकाबिले उसकी महत्ता कम ही है। किसी भी अवस्था में एक व्यक्ति समष्टि से श्रधिक वजनदार नहीं हो सकता; क्योंकि समष्टि के बचन में उस व्यक्ति का भी वजन सम्मिलित है, और साथ ही अन्य व्यक्तियों का भी, जो उस समष्टि के अंग हैं। श्रतएव व्यक्ति की अपेक्षा उस समूह का, जिसमें वह खयं भी सम्मिलित है, सदैव अधिक मूल्य ठहरेगा। इसलिये में कहता हूँ कि एक व्यक्ति की रक्षा की अपेन्ना सम्पूर्ण विद्य की रक्षा का कार्य श्रधिक महत्वपूर्ण, उपयोगी श्रीर श्रेय- स्कर है। गाँधीजी ने अमेरिका को जो संदेश मेजा है उसमें समस्त संसार की फाँसी छुटाने का प्रयोजन है। संसार श्रिहंसा की श्राराधना द्वारा ही फाँसी से छुटकारा पा सकता है। श्रिहंसा देवी की वारसस्यमयी गोदी में जब प्रत्येक राष्ट्र सन्तान की माँति लोटेगा, तभी उसमें सन्दा बन्धुस्व पनप सकेगा। श्रिहंसा मगवती ही बन्धुस्व का अमृत संचार कर सकती है। अहिंसा माता के श्रितिरक्त और किसी का सामध्य नहीं कि वह बन्धुमाव का प्रादुर्भोव कर सके और खात्मीयता का सम्बन्ध विभन्न राष्ट्रों एवं विभिन्न जातियों में स्थापित कर सके। विभिन्न-विभिन्न समयों में जन्म लेने वाले व्यक्ति एक ही माता के हृद्य का रसपान करके सहोदर बन जाते हैं; इसी प्रकार विभिन्न राष्ट्रों के मानव जिस दिन पक श्रिहंसा माता का श्रमृत रस-पान करेंगे उसी दिन वे 'सहोदर' बन सकेंगे।

भारत का यह परम सीभाग्य है कि उसे चिरन्तन प्राचीन काढ़ से श्राहिंसा का आदर्श सिखलाया जाता रहा है। भारत में, श्राहिंसा पर इतना श्राधिक जोर दिया गया है कि उसी को परम धर्म माना जाता है। भगवान महावीर ने इस देवी भावना का जीवन-व्यवहार में प्रयोग करके उसकी व्यावहारिकता के विषय में की जाने वाली समस्त शंकाश्रों का निरसन किया था और श्राज गांधीजी ने पुन: उस भावना को सजीव रूप प्रदान करने का भगीरथ प्रयक्ष किया है। हाँ, श्रगर भारत में अहिंसा की भावना पहले से विद्यमान न होती तो कौन जाने गांधीजी किस पथ पर श्रमसर हुए होते ? श्रगर उन्होंने श्राहिंसा का पथ ही निर्माण किया होता तो, भगवान ही जाने, कीन उनकी बात सुनता ? लेकिन नहीं, भारत ऋहिंसा की महिमा समस्ता है। इसी के बल पर तो गांधीजी ऋज अहिंसा का सिंहनाद अमेरिका तक पहुँचा रहे हैं। इस स्थिति में आपका यह परम कर्तव्य है कि आप गांधीजी के स्वर में स्वर मिला कर उनके नाद को अधिक कुलंद बनावें और अपने व्यवहार से उसकी सत्यता प्रमाणित करें।

गांधीजी ने श्रापने संदेश में, श्रान्त में, संसार की समस्त जातियों को श्राहिंसा के युद्ध में हार्दिक सहयोग देने के लिए आमंत्रित किया है।

श्राप यह न भूल जाएँ कि गांधीजी ने जो श्रामंत्रण दिया है, वह श्रकेले गांधीजी का आमंत्रण नहीं हैं। गांधीजी देश के श्रितिनिधि होकर गये हैं। श्रतएव उनका दिया हुश्रा श्रामंत्रण समस्त भारत का आमंत्रण है। इसका श्रथं यह हुश्रा कि श्राज सारा भारतवर्ष, श्रहिंसा-युद्ध में सहयोग देने के लिए इतर देशों को निमंत्रित कर रहा है। श्राप भारतीय हैं, इसलिए वह निमंत्रण श्रापने भी दिया है।

इस निमंत्रण से आपके ऊपर कितना उत्तरदायित्व आ पड़ा है ? आप दूसरों को सहयोग के लिए आमंत्रित करेंगे, तब आप स्वयं क्या करेंगे ? क्या आप सर्वप्रथम सहयोग नहीं देंगे ? बिक दूसरों से तो आप केवल सहयोग चाहते हैं, और वह सहयोग भी सिर्फ हार्दिक ही, सारायुद्ध तो आपको ही लड़ना है।

भारत रूपी मानसरोवर के राजहंसों ! श्रागर तुम इतना भी न कर सके तो भारत का ऋण किस प्रकार खुकाश्रोगे ?

मैं संघ के संबंध में आपसे कह रहा था। अगर आप संघ श्रह दि.

की विजय कराना चाहते हैं तो संघ का संगठन करो । वर्तमान युग इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह ऐसा युग है, जिसका भविष्य के साथ गहरा संबंध रहेगा । जैनों की संख्या ११-१२ लाख के करीब है। यह संख्या पेंतीस करोड़ की जन ख्या में नगएय-सी है; किर भी अगर आप सब संगठित हो जावें तो वीर-संघ की प्रतिष्ठा बढ़ा सकते हैं। अगर आप में संगठन का बढ़ न होगा तो आप किसी गिनती में न रहेंगे। अतएव संगठित होकर अपनी शक्ति केन्द्रित करो और वीर संघ को शक्तिशाली बनाओ। संघ-सेवा का बहुत बड़ा माहात्स्य है। यह कोई साधारण कार्य नहीं है। संघ की उत्कृष्ट सेवा करने से तीर्थ कर गोत्रा का बंध हो सकता है। अगर आप संघ की सेवा करेंगे तो आपका ही कल्याण होगा।

भारत की बन्धुता की अलीकिक भावना को जागृत करने का एक उत्कृष्ट साधन तप भी है। भारत में छह करोड़ आदमी भूखों मरते हैं। चीवीस करोड़ भी यदि प्रतिदिन भोजन करते हैं तो अगर वे भगवान की आज्ञा के अनुसार एक मास में छह पोषध (परिपूर्ण उपवास) कर लें तो एक भी आदमी भूखा न रहे। अगर छह उपवास आपसे न हो सकें तो चार, दो या कम से कम एक ही करो। महीने में छह पौषध करने से आत्मिक जाभ तो होगा ही, साथ ही साथ और भी लाभ होंगे। डाक्टरों की शरण नहीं लेनी पहेगी, अपवित्र दवाइयां न खानी पड़ेंगी और कॉड-लीवर-आइल जैसी धृश्वित चीजों से बचे रहोंगे।

काजकल अपने समाज में ज्ञान की बहुत कमी हो रही है।

<sup>😵</sup> अब लगभग १५ लाख है।

कभी एक-दो दिन पहले सर्वधर्मसम्मेलन का प्रश्न मेरे सामने आया था। में समाज के नियमों से बँधा हुआ हूँ, श्रव वहाँ कीन जाने ? शिक्षा की कमी के कारण समाज में श्रक्के विद्वान न होने पर समाज का मुख कीन उज्ज्वल करें ?

श्राप जितना सर्व विवाह-शादियों में करते हैं, उतना न करके—उसमें कमी करके वह रकम झान-प्रचार में, शिक्षा के विकास में लगावें तो कितना महत्वपूर्ण काम हो जाय ? सुना है, सेठ जमनालालजी बजाज ने, जो छाखों की सम्पत्ति के श्रधिकारी हैं, अपनी पुत्री का विवाह सिर्फ ५०) रुपये में ही सम्पन्न कर दिया था। श्राप लोग विवाहों में कितना सर्च करते हैं ? अगर श्राप विवाहों में श्रनावरयक खर्च न करें श्रीर उसके बदले शिक्षण संस्थाश्रों का पोषण करें, जिनके छात्र चारों ओर घूम कर धर्म-प्रचार करने के योग्य हों, तो संघ और धर्म का कितना लाभ हो सकता है ? ऐसा करने से समाज अशिक्षित कहलाने के बजाय शिक्षित कहलाने लगेगा। किसी भी समाज के सभी लोग पूर्ण शिक्षित नहीं होते, लेकिन थोड़े से लोग यदि उच्च श्रेणी के शिक्षित होते हैं तो उस समाज की लाज रह जाती है।

दवदहनजटाळ ज्वालमालाहताना । परिगलित लक्षानां म्लायतां भूरुहाणाम् ॥ भयि जलधर ! शैल । श्रेणी श्वङ्गेषु तोयं । वितरसि वहु कोऽषं श्वीमदस्तावकीनः ॥

किन ने चलंकार-युक्त भाषा में कहा है — दुब्काल पद्मा हुआ है। श्रीभम की लपटें दावानल की तरह फैल रही हैं। उनसे बड़े-बड़े पेड़ों की शाखाएँ सूख-सूख कर गिर रही हैं। संसार ऊजड़ा-सा प्रतीत होता है। सब जीवधारी पानी की ओर नजर लगाये बैंदे हैं। ऐसी भयंकर स्थिति में मेघ की गर्जना हुई, बिजली का कड़ाका भी हुआ और अन्त में पानी भी बरसा । पर बरसा कहाँ ? पहाड़ की चट्टानों पर ! जहाँ पेड़ सूख रहे थे, मनुष्य मर रहे थे, वहाँ न बरला ! इस पर कवि कहता है — हे मेघ ! तुमे भी उक्ष्मी का मद चढ़ा है। जहाँ श्रावश्यकता है वहाँ तो बरसता नहीं श्रीर जहाँ श्रावश्यकता नहीं वहाँ मृसलधार शिरता है !

यह जलहना किसको है ? यह वाईस सम्प्रदाय एक बगीचा है ! श्रानन्द और कामदेव जैसे श्रावक श्रीर श्रेशिक जैसे राजा इसके रक्षक और पोषक थे। वे अब नहीं रहे। रह गये हैं आप होग. सो त्राप वहाँ खर्च करते हैं जहाँ आवश्यकता नहीं - जैसे विवाह-शादी, मृत्य-भोज ऋादि में: और जहाँ ऋावश्यकता है, वहाँ अनुदार बन जाते हैं। ऐसा करने से समाज के बच्चे इधर-उधर भटकते फिरते हैं। कई विद्याभ्यास की प्रवन अभि-लाषा होने पर भी विद्या से वंचित रह जाते हैं श्रीर कई तो दु:ख के मारे त्रिधर्मी और विजातीय बनकर-न करने छोग्य काम भी करने लगते हैं।

श्रापमें सामध्ये है श्रीर उदारता भी है; पर है वह किव के कहे हुए पानी के समान । आप श्रनाचार फैलाने बाली कुरूदियों में, नाच-गान में, आतिशबाजी में और 'विदौरा' निकालने में इजारों फूँक देते हैं पर ज्ञान-प्रचार श्रीर शिक्षा-प्रचार के लिए मित्रव्यथिता का सबक रटने लगते हैं।

मित्रो ! श्राप लोग बादाम की कतली श्रीर पिश्ते की रोटियाँ खा-खा कर समाज को कब तक रुलाते रहोगे ? गरीबों के मुँह की रोटी छीन कर कब तक गुलछर्रे उड़ाओंगे ? गरीबों का दु:ख देख-देख कर ही गांधीजी बकरी का दूध लेते हैं — गाय-भैंस का दूध भी नहां लेते।

लन्दन में चुंगी वालों ने गांधीजी से पूछा- 'आपके पास महसूल के योग्य क्या सामान है १' लेकिन उनके पास क्या धरा था ? उनके साथ वही सामान था जो किसी गरीब से गरीब आदमी के पास हो सकता था। जहाँ भारत का सच्चा सेवक. सारे देश का एकमात्र मान्य प्रतिनिधि इतनी गरीबी धारण किये हो, वहाँ श्राप श्रगर भोग-विलास का जीवन विताएँ और बादाम की रोटियाँ खाकर जिल्ला लोळपता के शिकार बने रहें. क्या यह शोचनीय बात नहीं है ? जहाँ व्यय करने से धर्म की जागृति होती है वहाँ सम्पत्ति का व्यय न करके विवाह-शादी में फूंको, जीमनवारों में बर्बाद करो, तो किव की तरह मुम्ने भी त्राप लोगों से कहना पड़ेगा कि आपको मेघ की तरह अपनी सक्ष्मी का गर्व है। श्राज आप खेच्छा से इन बुरे श्रीर श्रनावश्यक खर्चों को भले ही न रोकें, लेकिन समय श्रारहा है, तत्र श्रापको विवश होकर रोकना पड़ेगा । उस समय श्रापको यह खर्च रोकने पडेंगे श्रीर पश्चात्ताप के साथ रोकने पड़ेंगे। भाइयो, श्राप लोग बुरे कार्यों में धन व्यय करते हैं इससे श्रापकी शक्ति मारी गई है और समाज का हास हो रहा है। इसलिए धन का व्यय करते समय विवेक से काम लो । ऋपनी और समाज एवं देश की बुराई-मडाई का विचार करो । श्रीचित्य को समरण में रक्लो । शिक्षा-प्रचार की ओर लक्ष्य दो। कुरिवाजों को छोड़ो। श्रनाचार फैलाने वाली प्रयाश्रों का परित्याग करो। बाल-विवाह, बृद्ध-विवाह अ।दिको रोको। ऐसा करने से ही समाज का उत्थान होगा।

> आपेदिरेडम्बर पर्थ परितः पतङ्गा । भृङ्गा रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ति ॥ संकोचमञ्चति सरस्विष दीनदीनो । मीनो नु इन्त कतमां गतिमभ्युपैतु ॥

जल से परिपूर्ण सरोवर था। किसी समय वह सूखने लगा। उसे सूखते देखकर किव कहता है—हे सरोवर! जब तुम सूख जाश्रोगे तो तुम्हारे तट पर बैठकर कलरव करने वाले पक्षी दूसरी जगह चल हेंगे। तुम्हारे कमलों पर गुंजार करने वाले रिसक भौरे फूलं हुए श्राम्रदृक्षां को श्रपना विलासस्थल बना लेंगे। परन्तु हुम्हारे सूख जाने पर वेचारी मछलियों की क्या दशा होगो ? वे कहाँ जाएँगी ? वे तो तुम्हारी गोद में जन्मी हैं, उन पर तो दया करो!

कित की इस उक्ति में करुणा रस कूट-कूट कर भरा है। कित कहता है — जिन्हें श्रापने पंखों का बल है वे तो उड़ जाएँगे, लेकिन जिन्हें किसी का बल नहीं है, सिर्फ जल का ही बल है, वे अनन्योपाय मझलियाँ क्या करेंगी ? उन्हें तो सिर्फ तुम्हारा ही भरोसा है!

मित्रो । श्राप लोगों के दान रूपी सरोवर में कई याचक पत्ती के समान हैं, कई अमर के समान हैं और कई-एक मीन के समान हैं। अर्थात् कई ऐसे हैं जिन्हें श्राप सहायता दें तो भी ठीक है, श्रगर न दें तब भी कोई हानि नहीं है। वे श्रापके ही भरोसे नहीं है। श्राप उन्हें सहायता न देंगे तो वे किसी श्रीर से सहा- यता ले लेंगे। जो याचक भ्रमर के समान हैं, मीठे-मीठे बोलने वाले, वे भी श्रन्य का श्राभम लेलेंगे। मगर जा भीन के समान हैं, श्रन्नयगित हैं, जिन्हें श्रापके सिवाय और दूसरे का श्रासरा नहीं हैं, उन्हें आप न देंगे तो वे क्या करेंगे ? तुम्हारे न देने से उनकी क्या गित होगी ? अतएव जो गरीब श्रापकी शरण हैं उन पर दथा रक्खो। जब उन गरीबों में त्राहि-श्राहि मची हो तब श्राप गृथा और हानिकारक कार्यों में धन का न्यय करें, यह उचित नहीं है। मैंने कहा था:—

भरे भी सजनो ! व्हाला, पियो नी प्रेम ना प्याला । धरी प्रभु नामनी म ला, करो जीवन सफल आजे ॥

श्राज जीवन सफल करने का दिन है। इसे यों ही न जाने देना।

हाँ, तो मदनरेखा ने ऋपने पति से कहा—'नाथ! ऋाप अपने भाई पर से वैर का भाव विसर जाइए।'

मदनरेखा के अपदेश से युगबाहु की आँखें खुर्ली। उसने हाथ जोड़कर अपने सिर से लगाये और सबसे क्षमा याचना की। युगबाहु ने मदनरेखा के उपदेशामृत का पान करके गग-द्वेष का रवाग कर दिया ! उसके अन्तःकरण में समभाव का संचार हो गया।

आप लोग भी श्राज सिद्धशिला से लेकर नरक-निगोद तक के जीवों से चमाय।चना करेंगे। आपको पृथ्वीकाय, अ्काय,

तेजस्काय, बायुकाय, वनस्पतिकाय, की इं मको इं, पशु-पक्षी च्राहिजादि की विभिन्न योनियों में भटकते-भटकते प्रवल पुराय के योग
से यह सुन्नवसर मिला है कि आप धर्मतत्व, आत्मतत्व च्राहि
को समम्म कर, प्राणीमात्र से वैरभाव भलकर सबसे खमतखामणा
कर सकें। इस सुयोग को सफल करने के लिए आज का दिन
अत्यन्त महत्वपूर्ण है। जैसे अर्जुन ने राधात्रेष साधा था उसी
प्रकार सन्ध्या के समय प्रतिक्रमण को साधकर सब शिणियों से
शुद्ध अन्तः करण के साथ क्षमा की चाहना करोगे तो, अर्जुन के
समान आपका कार्य भी सिद्ध होगा। दो घड़ी के लिए भी अगर
आपके परिणामों में कोमलता, समता और शुद्धता आजायगी
तो वह साधारण बात न होगी। युगवाहु को देखो, उसने दो
ही घड़ी में क्या का क्या कर डाला! उसने स्वर्ग के योग्य अपनी
स्थिति बना ली। युगवाहु पाँचवें देवलोक में, दस सागर की
आयुवाला देव हुआ और इसके विपरीत मणिरथ चौथे नरक
में इतनी हो स्थित से नारकी हुआ।

युगबाहु का स्वर्गवास होते ही मदनरेखा ने सोचा—'श्रव यह घर मेरा नहीं है। इस घर में रहते मेरे सतीत्व की रक्षा होना कठिन है।' इस प्रकार सोच कर मदनरेखा जंगळ में निकल गई। वहीं उसने पुत्र का प्रसव किया। किसी-किसी जगह ऐसा कथन किया गया है कि वह अपने नवजात शिद्यु को शिला पर पड़ा छोड़ कर चल दी; परन्तु यह कथन प्रामाणिक नहीं है। वास्तविक बात यह है कि मदनरेखा ने श्रपनी श्राधी साड़ी फाड़ कर शिद्यु को श्रोदा दी और मोली बना कर उसे सुडा दिया। इसके अनन्तर वह पास के सरोवर में स्नान करने बली गई। उसने सोचा—मैं अभी सरोवर में स्नान करके आती हूँ, तब तक बालक वस्त्र की मोली में पेड़ से टैंगा रहेगा।

ऐसा सोच कर मदनरेखा सरोवर पर पहुँची । संयोगवश इस सरोवर पर एक मदोनमत्त हाथी पानी पीने श्राया था। इसने मदनरेखा को श्रपनी सुंड से पकड़ कर आकाश में उछाल दिया। इसी समय श्राकाश-मार्ग से एक विद्याधर जा रहा था। इसने ऊरर ही ऊपर मदनरेखा को मेल लिया। किन्तु मदनरेखा का रूप-लावएय देख कर वह बहुत प्रसन्न हुआ। श्रीर दुर्भावना से प्रेरित होकर इसे लेकर चलता बना। बहुत अनुनय-विनय करने पर भी नतीजा कुछ न निकला। विद्याधर इसे लेकर अपने घर की श्रीर चल पड़ा। मदनरेखा सोचने लगी— मैं घर को विपदा की मारी बन में श्राई, श्रव बन में भी यह दूसरी विपदा आ पड़ी! एक दुष्ट के पंजे से छूटी तो दूसरे दुष्ट के चंगुल से फैंस गई! श्राइ! मेरे बच्चे की श्रव क्या दशा होगी ?

मगर मदनरेखा साधारण महिला नहीं थी। उसने किसी प्रकार धोरज बाँध कर विद्याधर से पूछा—'आप कहाँ जा रहे थे और कहाँ जाने के लिए लौट पड़े हैं ?'

विद्याघर — मेरे पिता मुनि हैं। उन्हीं के दर्शन करने जा रहा था। बीच में तुम मिल गई, इसलिए घर छीट रहा हूँ।

मद्नरेखा--श्राप दर्शन करने जा रहे थे छो तो मैं मिल गई। अगर श्राप दर्शन कर लेते तो न जाने क्वा मिलता १ कितना लाभ होता ! ऋगर आपकी इच्छा दर्शन करने की न हो, तब भी कुपा करके मुक्ते तो मुनि के दर्शन करा दीजिए।

मदनरेश्वा की बात विद्याधर को जँच गई। वह मदनरेश्वा सिंहत मुनिराज के पास गया। मुनिराज ने परस्त्री के विषय में उपदेश सुनाया। उन्होंने शील-श्रशील की मार्मिक व्याख्या करके बताया कि परस्त्री-मोह भव-भव में रुलाने वाला, घोर कष्टों का कारण और सत्पुरुषों द्वारा गर्हत है।

मुनि के उपदेश से विद्याधर को बोध हुआ। उसने मुनिराज को नमस्कार किया और उसके पश्चात् मदनरेखा को भी हाथ जोड़कर कहा—यह मेरी गुरु हैं, मेरे लिए माता के समान हैं। इन्होंने मेरा असीम उपकार किया।

युगबाहु पाँचवें स्वर्ग में देव हुआ था । उसने ऋवधिज्ञान से मदनरेखा का श्रागमन जाना । वह सोचने लगा-धन्य है मदन-रेखा, मेरी पूर्वभव की प्रियतमा, जिसने दो ही घड़ी में ऋमृत पिलाकर मुभे श्रमरता (देवत्व ) प्रदान की है ।

देव श्रपने सब काम-काज छोड़कर मदनरेखा के दर्शन करने श्राया। श्राते ही उसने मदनरेखा को मस्तक मुकाया। यह देखकर विद्याधर कहने लगा—स्त्री का रूप-सौन्दर्य देवताश्रों को भी मुग्ध बना लेता है। इस देव को देखो, मुनिराज मौजूद हैं, पर उन्हें तो नमस्कार किया नहीं; पहले सुन्दरी स्त्री को नमस्कार करता है!

मुनि ने समस्ताया — तुम श्रबोध हो। तुम्हें वास्तविक घटना का पता नहीं है। यों तो यह इस देव की पूर्वभव की पत्नी है ऋगीर यों उसकी गुरु भी है। इसी की शिक्षा के प्रताप से इसे देवत्व प्राप्त हुआ है।

विद्याधर अपने विचार पर लिजत हुआ। उसने क्षमायाचना की श्रीर मन में सोचा—मुनिराज की शरण को धन्य है! मैं सीघा घर चला जाता तो इस सती स्त्री से छेड़खानी करता। वहाँ यह देव भी श्रवश्य श्राता। उस समय मेरे व्यवहार से इसके कोप का पार न रहता श्रीर न जाने क्या श्रनर्थ हो जाता! मुनि महाराज की शरण आने से वह भावी अनर्थ टल गया श्रीर मैं पाप से भी बच गया। धन्य मेरा भाग्य!

मित्रो ! त्राप लोग भी पराई स्त्री को माता मानते हैं न ? 'हाँ !'

परस्त्री ऋगर माता है तो उससे जन्म लेने वाले श्रापके भाई हुए । इसलिए सब जीवों को ऋपना भाई मान कर उन पर दया करो, तो ऋापको ऋानन्द मिलेगा ।

देव ने सती मदनरेखा से पूछा-ऋव आप क्या चाहती हैं ?

मदनरेखा जिस बालक को पेड़ की शाखा में झोछी बॉब कर सुला श्राई थी, उसे मिथिला का राजा पद्मरथ ले गया। पद्मरथ के कोई सन्तान नहीं थी। उसने इसी बालक को श्रपनी सन्तान मान कर उसका यथोचित लाछन-पालन किया। यही बालक श्रन्त में राजर्षि निम के नाम से विख्यात हुआ।

देव के प्रश्न के उत्तर में मदनरेखा ने, वन में पुत्र-जन्म होने की घटना कह सुनाई श्रीर उसके पास पहुँ वने की तथा साध्वियों का दर्शन करने की श्रिभित्वाषा प्रकट की ।

देव ने अपने ज्ञान में देखा तो उसे पता चला कि मदनरेखा का बालक मिथिला नगरी में राजा पद्मरथ के पास है। वह सर्ता को मिथिला में ले आया। मिथिला में आकर देव ने पूजा-पहते बालक से मिलोगी या साध्वियों का दर्शन करोगे १

मदनरेखा को बालक का समस्त वृत्तान्त विदित हो चुका था। उसने सोचा बालक का पालन-पोषण तो समुचित रूप से हो ही रहा है। संभव है उसे देखकर मालु हृदय-सूनभ मोह जागृत हो जाय श्रीर मैं फिर जगत् के जंजाल में पड़ जाऊँ। श्रतएव वह देव से बोली - मैं श्रभी लड़के को देखना नहीं चाहती। कृपा कर मुक्ते साध्वियों के पास ले चिलए।

देव ने मदनरेखा को साध्त्रियों के पास पहुँचा दिया। मदन-रेखा ने दीक्षा धारण की ऋौर धर्म की ऋाराधना करती हुई विचरने लगी।

मदनरेखा का एक लड़का चन्द्रयश सुदर्शनपुर में ही था। मिणिरथ की मृत्यू के पश्चात चन्द्रयश ही सदर्शनपर के राज-सिंहासन पर श्रासीन हुआ। दूसरा लड़का निमराज मिथिला का राजा हुआ। एक बार इन दोनों राजाओं में एक हाथी के लिए श्रापस में मताड़ा हो गया। दोनों श्रोर से युद्ध की तैयारियाँ होने लगीं। खून-खबर होने की नीवत आपहुँची।

महासती मदनरेखा ने दोनों भाइयों को समका कर रक्तवात टाल देने के विचार से श्रपनी गुरु श्रायोजी से श्राज्ञा माँगी । "महले तो उन्होंने सोचा-साध्वयों को राजकीय प्रपंच में बढ़ना ठीक नहीं है। किन्तु बाद में मद्नरेखा को आज्ञा दे दी। मदन-रेखा निमराज के पास त्राई और उसे समकाया-राजा, तुम आपस में भाई-भाई होकर रक्तपात करने पर क्यों उताह हुए हो ? तुम्हें ऐसा तो नहीं करना चाहिए। चन्द्रयश तुम्हारे बड़े भाई हैं। तुम्हें उनका आद्र करना उचित है।

निमराज को श्राश्चर्य हुश्रा कि चन्द्रयश के साथ भला मेरा हैसा भाईचारा ? श्रतएव उसने बात न मानी।

इसके बाद मदनरेखा चन्द्रयश के पास गई। वहाँ मदनरेखा को सभी ने पहचान लिया । सुदर्शनपुर में सर्वत्र राजमाता के श्रागमन की चर्चा फैल गई। चन्द्रयश तत्काल अपनी माता के पास आया। उसने ऋपने तत्कालीन गर्भस्य भाई के विषय में प्रश्न किया। मदनरेखा ने कहा- 'जिसका सिर काटने के लिए तुम तैयार हो रहे हो वही तो तुम्हारा वह भाई है।'

मदनरेखा ने चन्द्रयश को सब पूर्व बृत्तान्त सुनाया । चन्द्रयश की प्रसन्नता का पार न रहा। जो चन्द्रयश युद्ध के लिए तैयार या वही अपने भाई से भेंटने के लिए तैयार हो गया। युद्ध की तैयारियाँ स्वागत-साज के रूप में बदल गई। अन्त में दोनों भाई प्रेमपूर्वक परस्पर गले लग कर मिले। साध्वीजी के प्रसाद से हजारा-लाखों जाने बच गई।

मित्रो । श्राप लोग भी अगर इन दोनों भाइयों की भाँति भ्रेमपूर्वक सब प्राणियों के प्रति वैरमाव त्याग कर क्षमायाचना करेंगे तो निश्चय ही श्रानन्द की प्राप्ति होगी।

चन्द्रबश ने श्रपना सम्पूर्ण राज्य निभराज को सौंप कर

दीक्षा ले ली। कुछ दिनों पश्चात् राजा निम ने भी संसार से विरक्त होकर दीक्षा प्रहण की।

मित्रो ! हम।रा पथ शान्ति का पथ है । सब जीवों को शान्ति 'पहुँचाते हुए संवत्सरी पर्व की श्राराधना करोगे तो आनन्द का लाभ होगा।

महावीर-भवन, ता० १६-९-३१.

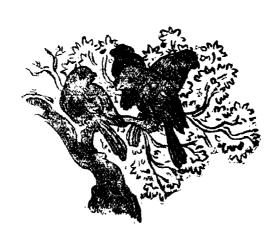



# परमतत्व की उपलब्धि

प्रार्थना

धरम जिनेसर मुझ हियदे वसो, प्यारा प्राण समान । कबहुं न विसर्ह हो चितारुं नहीं, सदा अखंदित ध्यान ॥ धरम० ॥

प्रार्थना, जीवन और प्राण का आधार है। प्रार्थना ही वह अनुपम साधन है, जिसके द्वारा प्राणी आनन्द-धाम में स्वझन्द विचरण करता है। जो प्रार्थना प्राणक्षप बन जाती है वह मले ही खीधी-सादी भाषा में कही गई हो, प्राम्य भाषा द्वारा की जाती हो या प्राक्षत-संस्कृत भाषा द्वारा की जाती हो, प्रार्थना

करने वाले को चाहे संगीत से परिचय हो या न हो, उसके स्वर में लालित्य हो श्रथवा न हो, वह प्रार्थना सदैव कल्याणकारिणी होगी। आचार्य मानतुङ्ग ने कहा है:—

> भारतां तव स्तवनमस्त समस्त दोषं, रवत्संकथाऽपि जगतां दुरितानि हन्ति । दूरे सहस्त्रकिरणः कुस्ते प्रभेव, पद्माकरेषु जलजानि विकासभाक्ति॥

हे प्रभो! समस्त दोषों को दूर करने वाले आपके स्तवन की तो बात ही क्या है, आपके नाम का स्मरण श्रीर आपकी कथा-वार्ता भी संसार के पापों का नाश करने में समर्थ है। सहस्त्र किरणों वाला सूर्य जब उदित हो जाता है तब तो अंध-कार रहता ही नहीं है, किन्तु सूर्य के दूर रहने पर भी उसकी प्रभा मात्र से अंधकार नष्ट हो जाता है।

त्राशय यह है कि त्रागर आत्मा त्राप रूप हो जाय, त्रापके यथावस्थित स्वरूप को देख ले, तब तो त्राज्ञान का श्रंधकार रहेगा ही क्यों; किन्तु भेद-दशा बनी रहने पर भी—अभेद की उच्चतर स्थिति न प्राप्त होने पर भी, केवल श्रापकी कथा वार्ता—आपके गर्भ, जन्म, संसार-व्यवहार, संसार-त्याग, खद्मस्थावस्था, ऋईन्त अवस्था त्रीर निर्वाणप्राप्ति की कथा—पूर्ण श्रद्धा के माथ अवग् करने से, सम्यक् प्रकार से जान लेने पर, त्रापके स्वरूप को परीक्ष रूपेण जान लेने से त्रज्ञान का श्रन्धकार विलीन हो जाता है।

सगर परोक्ष हान में भी परिपूर्ण अवस्था की आवश्यकता

है। जैसे प्रभा जान लेने पर सूर्य के विषय में अनास्था को अवकाश नहीं रहता, उसी प्रकार आपकी कथा-वार्ता को जान लेने पर जिसके अन्तः करणा में अनास्था का लेश मात्र भी नहीं रहता, वही पुरुष पावन बन जाता है।

प्रार्थना का सम्बन्ध भाषा से या जिह्ना से नहीं। जिह्ना-रपशीं भाषा तो शुक भी बोल लेता है। मगर वह भाषा केवल प्रदर्शन की वस्तु है। निर्मल अन्तःकरण में भगवान् के प्रति उन्कृष्ट प्रीति-भावना जब प्रबल हो उठती है, तब स्वयमेव जिह्ना स्तवन की भाषा उच्चारण करने लगती है। स्तवन के उस उच्चारण में हृद्य का रस मिछा होता है। ऐसा स्तवन ही फलदायीहोता है। प्रार्थना के विषय में जो प्रवचन किया जाता जाता है उसका एक मात्र प्रयोजन भी यही है कि सर्वसाधारण के हृदय में प्रार्थना के प्रति शीति का भाव उत्पन्न हो जाय— प्रार्थना में अन्तःकरण का रस मिल जाय।

यहाँ प्रश्न हो सकता है कि सूर्य की प्रभा पर तो विश्वास होता है, क्योंकि प्रभा की लालिमा प्रत्यक्ष दीख पड़ती है, साथ ही प्रभा के पश्चात् सूर्य का प्रतिदिन निकलना भी दिखाई देता है। किन्तु प्रभा को देखकर सूर्य पर विश्वास करने की भाँति भगवत्कथा वार्ता से भगवान का या भगवान् पर श्रद्धान कैसे किया जा सकता है ? परमात्मा का सूर्य की भाँति कभी प्रत्यक्ष नहीं होता है ?

इस संबंध में थोड़ा-सा कथन करना आवश्यक है। मैं पूज़ता हूँ, भूतकाल में तो सूर्य और सूर्य की प्रभा आपने देखी २० दि. है; लेकिन भविष्य में उदित होने वाले सूर्य को और उसकी प्रभा को भी त्रापने कभी देखा है ? त्रागर नहीं देखा तो भूत-कालीन प्रभा और सूर्यमंडल से आपको भविष्य की प्रभा या सूर्यमंडल पर विश्वास होगा या नहीं ?

'होगा!'

'सो कैसे ? जो अब तक नहीं देखा उस पर विश्वास कैसा ?'

'भूतकाल में सूर्य और प्रभा को देखने से भविष्य के सूर्य श्रीर उसकी प्रभा का श्रनुमान करेंगे।'

तो इससे यह प्रकट हुआ कि भूतकाल में जो सूर्य उदित हुआ या वही भविष्य में उदित होगा, यह ऋापको पूर्ण विश्वास है। लेकिन भूतकाल में अगर सूर्योद्य हुआ था तो भविष्य में भी होगा, इसका प्रमाण क्या है ? भूतकाल का देखना, भविष्य का देखना तो नहीं कहला सकता। भूतकालीन सूर्य का प्रत्यक्ष भविष्य के लिए अनुमान ही ठहरता है। उसे प्रत्यक्ष तो नहीं कहा जा सकता।

जिस प्रकार भूतकाल संबंधी सूर्य के ज्ञान से भविष्य-कालीन सूर्योदय का अनुमान किया जाता है और उसमें सन्देह नहीं होता, इसी प्रकार परमात्मा के विषय में भी निश्शंक श्रद्धान होना चाहिए। भूतकाल में ऐसे अनेकानक महात्मा हुये हैं जिन्हें दिव्यज्ञान हुआ या और जिन्होंने परमात्मा का साक्षात किया या। उन्होंने अपनी परमात्मा संबन्धो अनुभूति को अपनी वाणी द्वारा सर्वसाधारण के लिए प्रकाशित किया है और कहा है कि परमारमा के प्रति निश्चल श्रद्धा रखने से श्रद्धावान् स्वयं परमात्म-पद प्राप्त कर लेता है। श्रतएव प्रभा को देख कर जैसे सूर्य का श्रनुमान करते हो, उसी प्रकार महात्मा पुरुषों की वाशी से पर-मारमा पर भी विश्वास करो।

अनुमान को प्रमाख माने बिना काम नहीं चल सकता, इसी अकार आगम को भी प्रमाण माने बिना काम नहीं चलता। लोकोत्तर व्यवहार में तो पद-पद पर महात्मात्रों के वचनों की श्रावस्यकता होती है-- उनके वचनों के बिना मुमुक्षु की श्रज्ञान के श्रॅंधेरे में भटकना पड़ेगा, परन्तु लोक-व्यवहार में भी श्रागम अर्थात् शाब्द प्रमाग् की त्र्यावश्यकता है । मुमुक्षु जीव जिस अप-रिचित मार्ग पर श्रारूढ़ होता है वहाँ पयप्रदर्शक कीन है ? आगम के बिना वह किस श्रोर क़र्म बढ़ाएगा ? व्यवहार में माता-िपता, बन्धु आदि हितेषी जनों के वचन के ऋनुसार प्रवृत्ति की जाती है, लेनदेन आदि व्यवहार किया जाता है, तो क्या दिव्यज्ञानी महारमा पुरुषों की वाणी मान्य नहीं होनी चाहिए ? ऋदालत साहकार की बहियाँ भी प्रमाण के रूप में स्वीकार करती है; और तुम निरपृह, परम करुणाशील, संसारोपकारक महारमाओं द्वारा प्रक्रित निर्दोष शास्त्रों को भी स्वीकार न करो तो आप ही अपना श्रहित करोगे । सूर्य का प्रकाश फैलने पर भी श्रगर कोई श्रांख मूंद कर चलेगा तो वही ठोकर खाएगा। इस में सूर्य का क्या बिगड़ेगा ? महात्मात्रों की बाणी को प्रमाणभूत न मानागे तो ्तुम्धीं हानि चठास्रोगे।

यह कहा जा सकता है कि भूतकाल में किसी को ईश्वर का

साक्षातकार हुआ, यह बात हमारी समम में कैसे आवे ? यह मानने का आधार क्या है कि किसी को परमारमा का प्रत्यक्ष हुआ था १

इसका उत्तर यह है कि भृतकाल में यदि किसी को ईश्वर का ज्ञान न हुन्ना होता, किसी महात्मा ने ईश्वर का साक्षात् श्रातुभव न किया होता, तो शास्त्रों में ईश्वर का वर्णन ही न मिलता। यह ठीक है कि भिन्न-भिन्न शास्त्रों में ईश्वर और उसके साक्षात् होने का वर्णन भिन्न-भिन्न है, लेकिन यह भेद तो उसके ब्योरे के विषय में है। इससे यह तो स्पष्ट हो जाता है कि भिन्न-भिन्न शास्त्र ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं ऋौर उसकी प्रत्यत ऋनुभृति का भी समर्थन करते हैं। ईश्वर के स्वरूप-वर्णन में भेद होने पर भी यह स्पष्ट है कि सब वर्णनों में से किसी न किसी का वर्णन सत्य और सम्पूर्ण ही है।

इसके श्रतिरिक्त जो वस्तु-तस्व केवल श्रद्धागम्य है उसे श्रद्धाद्वाराही जानाजासकता है। तर्कका उसमें वश नहीं चलता। तर्क तो वह तराजू है जिस पर स्थूछ पदार्थ ही तोले जा सकते हैं। तर्क में स्थिरता भी नहीं होती। वह पारे की तरह चपल है। सर्वत्र उसका साम्राज्य स्वीकार करने से मनुष्य-समाज ऋत्युपयोगी और सत्य तस्व से ऋपरिचित ही रह जायगा । तात्पर्य यह है कि जैसे भूतकालीन सूर्य से भविष्यकालीन सूर्य का श्रनुमान किया जाता है उसी प्रकार महारमाश्रों के वचनों से ईश्वरत्व के विषय में अद्धा रखनी चाहिए।

ईश्वर का साक्षात्कार होने के और-ऋौर प्रमाणों को जाने

भी दिया जाय तो भी ऋगर भाप अपने आत्मा को देखें तो त्रापका त्रात्मा स्वयं ही ईश्वर के साक्षात्कार होने की साक्षी देगा । सर्वप्रथम आप यह देखें कि स्वयं आप क्या हैं ? श्राप जड़ हैं या चेतन हैं १ ऋगर ऋाप जड़ से भिन्न-चेतन हैं तो श्रापका मौलिक रूप क्या है ? क्या आप हाड़, मांस, चर्म, रक्त, मज्जा, त्राथवा शरीर के किसी श्रान्य रूप में हैं या इन सब से निराला आपका म्बरूप है ?

श्रगर श्रापका अस्तित्व शरीर से भिन्त न होता अर्थात शरीर ही आत्मा होता तब तो मृतक शरीर और जीवित शरीर में कुछ अन्तर ही न होता। मगर जीवित स्त्रीर मृत शरीरों में पाया जाने वाला श्रन्तर यह सिद्ध कर देता है कि शरीर से भिन्न कोई ऋौर तत्त्व है,जिसकी विद्यमानता में शरीर जीवित कहलाता है और जिसके न रहने पर वह शरीर मृत कहलाने लगता है। वही सुक्ष्म तत्त्व श्रारमा है और वह हाड़, मांस, आदि शरीर के अवयवों से तथा समस्त शरीर एवं इन्द्रियों से भी भिन्न हैं।

जड़ को जड़ कहने वाला आत्मा है। स्रात्मा का अस्तिःव प्रमाणित करने वाला श्रात्मा है। नाना प्रकार की श्रमिलाषा करने वाला त्रात्मा है। यही नहीं, वरन् जो त्रात्मा का निषेध करते हैं वे स्वयं ही अपात्मा हैं, पर वे इस तथ्य को जानते नहीं है। पदार्थों को अपने श्राप का ज्ञान नहीं होता, इन सब को जानने वाला आत्मा है। आत्मा दृष्टा है, पदार्थ दृश्य हैं। आत्मा ज्ञाता है, पदार्थ ज्ञेय हैं।

जैसे ऋषने कान, नेत्र, नाक ऋादि ऋवयव हैं, वैसे ही

दूसरों के भी हैं। मैं दोनों के श्रवयव देख रहा हूँ, लेकिन दूसरों के श्रॉल, कान श्रादि श्रवयव मेरे नहीं है, यह मैं जानता हूँ। जिस प्रकार मैं दूसरे के आँख, कान आदि को अपना नहीं मानता, इसी प्रकार अपने श्राँख, कान आदि श्रवयवों के विषय में भी भेदज्ञान हो जाना चाहिए। यह ज्ञान हो जाना चाहिये कि यह अवयव भी मेरे नहीं हैं। मगर आत्मा दूसरे के शरीर को तो अपना नहीं मानता, किन्तु जिस शरीर में अप बैठा है उसे अपना मान लेता है। शरीर के प्रति यह श्रापनापन ही परमात्मतत्त्व की श्रानुभूति में बाधक है।

ऐसी ही भलों से जो वस्तुदृर की है वह पास की बन जाती है श्रीर जो पास की है वह दूर की बन जाती है। स्तुति में भी कहा है:--

#### उथों पनिहारी कुंभ न विसरे।

पनिहारी मनुष्य है श्रीर कुंभ मिट्टी, तांबे या पीतल के होते हैं। फिर भी कभी-कभी पनिहारी अपने शरीर की अपेक्षा भी बड़े पर ऋषिक ध्यान देती है। लेकिन अधिक ध्यान देने से क्या घड़ा आत्मा बन जाता है ?

'नहीं।'

नट जब बाँस पर चढ़ कर अपना कौशल दिखलाता है तब दर्शक उसकी श्रोर ध्यान लगाते हैं, पर उसका ध्यान बाँस पर ही रहता है। वह अपना सम्पूर्ण ध्यान बाँस पर इस प्रकार केन्द्रित करता है कि शरीर को भले ही भूल जाय पर बाँस को पल भर भी नहीं भूलता । नट बाँस पर इतना ऋधिक ध्यान देता है तो क्या बाँस नट का आत्मा बन सकता है ?

### 'कदापि नहीं!'

#### पळक न विसरे पद्मणि पियु भणी।

पति इता नारी श्रापने पति को शरीर से भी अधिक मानती है। पित के प्रेम से प्रेरित होकर वह श्रापने शरीर की हुड़ी-चमड़ी भी खो देती है लेकिन पित का प्रेम नहीं खोती। पति इता खी पित के साथ इतना सिन्नकट का संबंध स्थापित कर लेती है; फिर भी क्या वे दोनों स्वरूप से एक हो सकते हैं ?

#### 'कदापि नहीं !'

चकवी से सूर्य दूर रहता है, फिर भी उसे सूर्य से इतनी प्रीति है कि वह उसके आगे और कुछ सममती ही नहीं, तथादि क्या चकवी और सूर्य एक हो सकेंगे!

## 'कदापि नहीं!'

हे आत्मन! शरीर तेरे निकट है, तेरा उपकारक है, सहायक है, तू उसे खिलाता-पिलाता है, सशक्त बनाता है। शरीर के साथ तेरी इतनी निकटता है इसलिए क्या तू और शरीर मृलतः एक हो जाएँ ने ? अन्त समय स्थूल शरीर यहीं पड़ा रह जायगा और तू अन्यत्र चला जायगा। अतएव जैसे पनिहारी से कुंभ भिन्न है, बाँस से नट भिन्न है, पत्नी से पति भिन्न है, उसी प्रकार तू शरीर से भिन्न है। दोनों का स्वरूप अलग-अलग है। एक रूपी है, दूसरा अरूपी है। एक जड़ है, दूसरा चेतन है। इस प्रकार जब नू शरीर से भिन्न है तो विचार कर कि तू कीन है ?

जब यह निश्चित हो गया कि तू शरीर से भिन्न है तो खयमेव

यह प्रश्न उपिथत होता है कि तू कीन है ? इस संबंध में झानियों के वचनों पर विश्वास न हो, तब भी तू अपने आपसे झगर विचार करेगा तो तुमें प्रतीत हो जायगा कि वास्तव में तू कीन है ?

हानी पुरुषों ने त्रातमा को त्रविनाशी बतलाया है। संसार में जितने भी रष्टा हैं, सभी त्रविनाशी हैं। सुख-दुःख त्रादि दश्यों को जानने वाला ऋविनाशी है और सुख-दुःख आदि दृश्य नाशवान हैं।

यहाँ प्रश्न होता है कि दृश्य पदार्थों को नाशवान कैसे कहा जा सकता है ? वास्तव में दृष्टा ऋीर दृश्य दोनों ही श्रविनाशी हैं। चदाहरण के लिए मोमबत्ती लीजिए। मोमबत्ती के जल चुकने पर साधारणा लोग यह समकते हैं कि मोमबत्ती का नाश हो गया। परन्तु मोमबत्ती सर्वथा नष्ट नहीं होती, केवल उसका रूपान्तर होता है। आधुनिक िज्ञान के अनुसार बनाये हुए दो विशेष यन्त्र थिद जलती हुई मोमबत्ती के पास रख दिये जाएँ तो मोमबत्ती के परमाणु खिवकर उन यंत्रों में इकट्टे हें जायेंगे। उन्हें आपस में मिला देने से फिर मोमबत्ती तैयार हो जायगी। इस प्रकार मोमबत्ती जल जाने पर भी सर्वथा नष्ट नहीं होती, सिर्फ एक श्रवस्था से दूसरी अवस्था में जाती है। जैसे श्रातमा एक शरीर में रह कर अपना खेल दिखाता है, किर दूसरे शरीर में चना जाता है, उसी प्रकार अन्य पदार्थ एक बार एक पर्याय में होते हैं, दूसरी बार दूसरे पर्याय में । जैन शास्त्रों में भी छहों द्रव्यों को स्वरूपतः ऋविनाशी बतलाया है। फिर आरमा को श्रविनाशी श्रीर पुदुगल को नाशवान कहने का आशय क्या है ?

यह विषय बड़ा सूक्ष्म है। किस प्रकार द्रव्यार्थिक नय श्रीर पर्यायार्थिक नय की दृष्टि से पदार्थों में नित्यता और अनित्यता रहती है. इत्यादि चर्ची विस्तार के साथ करने का समय नहीं है। जिन्होंने जैन स्याद्वाद का स्वरूप समम लिया है, वही इस तत्त्व को भलीभाँति समभ सकते हैं। अतएव यहाँ थोड़े शब्दों में स्थल चर्चा ही करता हूँ।

पुद्गल तीन प्रकार के होते हैं - प्रायागिक, वैस्नासिक श्रीर मिश्र । हमारे शरीर में जो पुद्राल हैं - जिन पुद्रालों से यह शरीर बता है, वे प्रायोगिक हैं। बादल आदि के पुद्गल वैसा-सिक हैं और वस्त्र श्रादि के पुद्गत मिश्र हैं।

घटना, बढ़ना, सड़ जाना श्रादि धर्म जिसमें पाये जाते हैं वह पदगल है। संस्कृत भाषा में प्रदुगल शब्द की जो ब्युत्पत्ति की गई है उससे भी यही अर्थ निकलता है। 'प्रण गलन धर्मः पुदुगलः।'

श्रात्मा श्रविनाशी है। 'भतित सततं गच्छतीत भारमा' श्रयति जिसका निरन्तर गमन होता रहता है, वह जितने प्रदेश वाला है उनमें सं एक प्रदेश भी कभी कम या अधिक नहीं होता, जो भूत, भविष्य श्रीर वर्त्तभान में स्वरूपतः समान रूप से रहता है, जो सद्गता नहीं, गलता नहीं; ऐसा श्रविनाशी तत्त्व श्रात्मा है।

श्रात्मा यद्यपि एक देह का परित्याग करके दूसरे देह में जाता है, एक योनि से दूसरी योनि में गमन करता है, तथापि उसका मूल स्वरूप नहीं बदलता, उसके प्रदेशों की संख्या सदैव समान रहती है। देह बदल जाती है पर त्रात्मा का स्वरूप नहीं

बद्दलता। श्रात्मा में जो गुगा वैभाविक हैं, खपाध-जन्य हैं श्र्यात् काल, चेत्र या पर्याय श्रादि पर-निमित्त से उत्पन्त हुए हैं, जो स्वाभाविक नहीं है; वे गुगा बदल जाते हैं; परन्तु आत्मा के स्वाभाविक गुगों में परिवर्त्तन नहीं होता।

तारपर्य यह है कि जैसे पुद्गल के परमाणु घटते-बढ़ते रहते हैं, उस प्रकार आरमा के प्रदेश नहीं घटते-बढ़ते हैं।

श्रगर यह श्राशंका की जाय कि श्राप पुद्गल को नाशवान कहते हैं सो यदि पुद्गल नाशवान है तो कभी ऐसा भी समय आ सकता है जब समस्त पुद्गल नष्ट हो जाएँ। उस समय संसार क्या पुद्गलों में शून्य हो जायगा ? छह द्रव्यों में से सिर्फ पाँच हो द्रव्य रह जाएँगे ? इसका समाधान यह है कि नाश का श्रार्थ श्रसत् हो जाना नहीं है। कोई भी सत् पदार्थ कभी श्रसत् नहीं हो सकता। कहा भी है—

नासतो विद्यते भावो, नाभावो जायते सतः।

अर्थात् असत्-जिसका श्रस्तित्व नहीं है—उसका कभी सद्-माव नहीं होता श्रीर सत् का श्रभाव नहीं होता।

यह एक सर्वसम्मत-सा दार्शनिक सिद्धान्त है श्रीर श्राधुनिक विज्ञान ने भी इसे स्वीकार किया है। इस सिद्धान्त के श्रानुसार नाश का श्रर्थ श्रभाव नहीं रूपान्तर होना ही है। कोई भी पुद्गल शून्य रूप नहीं बन सकता। लाख चेष्टा करने पर भी किसी न किसी रूप में वह विद्यमान रहेगा हो। लकड़ी एक पुद्गल है। उसे जब श्रिम में डाल दिया जाता है तो राख के रूप में उसकी सत्ता बनी रहती है। राख को मिट्टी में मिला कर उसका कोई पात्र बना लिया जाय तब भी उसका अस्तित्व नहीं मिटता। पात्र फूट जाता है तो ठीकरे बचे रहते हैं। ठीकरों को पीस डाला जाय तो चूर्ण मौजूद रहेगा। इस प्रकार एक पुद्गल चाहे जितने रूपों में पलटता चला जाय किर भी उसका सर्वथा विनाश नहीं होता। ऐसी स्थिति में न तो कभी पुद्गलों का स्थभाव हो सकता है, न संसार पुद्गलों से शून्य बन सकता है स्थीर न द्रव्यों की संख्या में ही बाधा उपस्थित हो सकती है।

श्रद्धवत्ता, पुद्गल के परमाणु विखर सकते हैं, कभी मिल-कर पिंड या स्कन्ध रूप हो जाते हैं, स्कन्ध कभी श्रानेक स्कंधों के मेल से बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है। पुद्गल के इसी धर्म को लक्ष्य एख कर उसे नाशवान कहा जाता है। आत्मा में ऐसी बात नहीं है। उसके प्रदेश असंख्यात हैं और उनमें से न तो कभी एक प्रदेश घट सकता है, न एक प्रदेश बढ़ ही सकता है। इस अपेक्षा से श्रात्मा को यहाँ श्रविनाशी कहा गया है।

श्रव यह प्रश्न किया जा सकता है कि श्रात्मा के श्रितिरिक्त सिर्फ पुद्गल ही द्रव्य नहीं है, वरन धर्मास्तिकाय, श्रध्मीस्ति-काय श्रीर आकाश भी द्रव्य हैं। श्रात्मा के प्रदेशों में तो दीपक के प्रकाश की तरह कभी संकोच और कभी विस्तार भी होता है, लेकिन धर्मास्तिकाय श्रादि तो सदा एक-से रहते हैं। तो इन हन्यों को आत्मा क्यों नहीं कहा ?

इसका उत्तर यह है कि धर्मास्तिकाय श्रादि ऊपर कहे गये

द्रध्य हुड्य नहीं हैं--हश्य हैं। धर्मीस्तिकाय श्रीर श्राकाश आदि द्रव्य न तो अपने आपको जानते हैं, न दूसरे पदार्थी को ही जानते हैं। उनमें स्व-पर-संवेदन की शक्ति नहीं है। इन्हें जानने वाला भी आत्मा ही है। अतएव उन द्रव्यों को त्रात्मा नहीं कहा जा सकता।

त्र्यात्मा अविनाशी है त्रर्थात् सदा सत् है, लेकिन वह केवल सत् स्वरूप ही नहीं है; उसमें चित् और त्रानन्द भी है।

सत् तो सभी पदार्थ हैं मगर चित् और आनन्द का श्रस्तित्व केवल श्रास्मा में ही है। चित् का अर्थ है-ज्ञान। ज्ञानानन्दमय अप्रात्मा ही है। अन्य पदार्थों में ज्ञान श्रीर आप्रानन्द नहीं है। श्रतएव चित् श्रीर श्रानन्द आत्मा के श्रसाधारण धर्म हैं। इस प्रकार श्रात्मा को सिश्चरानन्द कहा गया है।

श्रानन्द श्रात्मा का ही गुरा है। उसे पर-पदार्थों के संयोग से खोजने का प्रयास करना भ्रम है। सत्य तो यह है कि जितने अंशों में पर का संयोग होगा उतने ही अंशों में सुख की न्यूनता होगी । त्रात्मा जब समस्त संयोगों से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है तभी उसके स्वाभाविक पूर्ण सुख का त्र्याविभीव होता है। यह स्वाभाविक सुख ही सचा सुख है। पर के निमित्त सं होने वाला सुख, सुखाभास है — सुख का मिथ्या संवेदन है।

आत्मा सच्चिदानन्द है। यही उसका विशिष्ट रूप है।

प्रश्न यह था कि सूर्य को तो देखते हैं अतएव उस पर अना-यास ही विश्वास किया जा सकता है, लेकिन ईश्वर तो कहीं नहीं दिखाई पहता । फिर उस पर किस प्रकार विश्वास किया जाय ?

इसका समाधान यह है कि ईश्वर को श्रातमा में देखों। श्रातमा ईश्वर रूपी सूर्य की श्रामा है। श्रातमा न होता तो ईश्वर की भी चर्चा न होती। हम हैं, इसीलिए ईश्वर की चर्चा है। हम श्रीर ईश्वर एक हैं। श्रान्तर इतना ही है कि हम (श्रात्मा) आवरणों से श्रावृत हैं और ईश्वर समस्त श्रावरणों से श्रातीत हा चुका है। जो शक्ति ईश्वर में है वही सब श्रातमा में भी है। हमारी शक्ति कमीं के आवरणों से टॅंकी है श्रीर ईश्वर की शक्ति कमिक्षय के कारण समस्त श्रावरणों से रहित है। वह प्रकट हो चुकी है। किसी महात्मा ने कहा है—

सिद्धोऽहं सुद्धोऽहं अणंतणाण।दिगुण समिद्धोऽहं॥

श्रर्थात् मेरा आत्मा सिद्ध है, शुद्ध है श्रीर श्रनन्त ज्ञान श्रादि से युक्त है।

ऐसी स्थिति में हम यह क्यों न माने कि जब हमारे समस्त श्रावरण हट जाएँ गे तब हम श्रीर परमात्मा एक समान हो जाएँ गे ? उस समय आत्मा स्वयमेव परमात्मा बन जायगा। दोनों के स्वरूप में तनिक भी भेद नहीं रह जायगा।

तात्पर्य यह है कि श्रात्मा जब समस्त श्रावरणों को समृल नष्ट कर डालता है तब वही श्रात्मा परमात्मा बन जाता है। आत्मा के श्रावरणों का क्षय किस प्रकार हो सकता है? इसके लिए कहा है—

> धर्म जिनेश्वर सुझ हिवडे वसो, प्यारा प्राण समाव।

## कवहूँ व विसर्के चिताक नहीं, सदा असंहित ध्यान ॥ धर्म० ॥

श्रात्मा के आवरणों का क्षय करके ईश्वर बनने का यह छीधा रास्ता है। परमात्मा से साक्षात्कार करने के अनेक उपाय बताये गये हैं, लेकिन सब से सरक मार्ग यही है कि आत्मा में परमात्मा के प्रति परिपूर्ण प्रेम जागृत हो जाय। वह प्रेम ऐसा होना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में ईश्वर का ध्यान खंडित न होने पाये।

श्राप कह सकते हैं कि संसार की मंमटों में फैंसे हुए ज्यक्ति ईश्वर का श्रखंड ध्यान किस प्रकार कर सकते हैं ? जब धर्मस्थानक में रहते हैं तब वो ईश्वर याद रहता है, लेकिन जैसे ही घर में घुसते हैं, उसी समय ईश्वर स्पृति से बाहर निकल जाता है।

यह कहना सस्य है। प्रायः ऐसा ही होता है, परन्तु होना चाहिए नहीं। साधु-समागम का अर्थ यह नहीं है कि जब तक साधु के समीप रहे तब तक ईश्वर का समरण रहा और बाद में, घर की देहली पर पैर रखते ही ईश्वर को मुला दिया। ऐसा हो तो साधु-समागम से क्या लाभ है ? किसी शिक्षक की पढ़ाई हुई विद्या अगर शाला में ही काम आवे और अन्यत्र काम न भावे तो बस विद्या से क्या लाभ है ? जो दवा सिर्फ वैद्य के घर पर ही निरोगता प्रदान करती है और वैद्य का घर छोड़ते ही फिर ज्यों का त्यों बीमार बना देती है उस दवा से क्या लाभ है ? इसी प्रकार जब तक यहाँ बैठे तब तक ईश्वर को याद किया

श्रीर यहाँ से उठते ही उसे भुता दिया तो ऐसी कच्ची दवा किस काम की ? साधुओं से ऐसी दवा लो जिससे कभी ईश्वर का विस्मरण न होने पावे।

तब आप कहेंगे कि आगर ईश्वर का सतत ध्यान करते रहेंगे तो घर कैसे जाएँगे ? अगर ईश्वर का अखंड ध्यान कर लिया तो घर जाकर क्या करेंगे ?

इसका समाधान यह है कि शिक्षक अपने विद्यार्थी को सदा शाला में ही नहीं घेर रखता है। जो विद्यार्थी विशिष्ट अध्ययन करके स्वयं विद्यार्थी बन जाता है, उसकी बात दूसरी है; परन्तु साधारणतथा विद्यार्थी अपने घर आ ही जाता है। वास्तव में वही शिक्षा काम को है, जिससे शाला के समय शाला में रहे और शेष समय घर पर रह कर उस विद्या का उपयोग करे। शाला में सीखी हुई विद्या घर आकर मुला न दी जाय, यह बांछनीय है। साधुसंगति भी ऐसी ही होनी चाहिए। साधुसंगति के द्वारा अन्तःकरण में जिन उज्ज्वल भावनाओं का उदय होता है, उन भावनाओं को कायम रखना चाहिए। तभी साधुसमागम पूर्ण सफल होता है।

पनिहारी चलती है, बोलती है, हँसती है, तथापि वह कुम्भ को नहीं भूलती। इसी प्रकार संसार-व्यवहार करते समय भी ईश्वर को विस्मरण नहीं करना चाहिए।

पनिहारी की बात चल पड़ी है तो एक-दो बात इस संबन्ध में कह देना उपयोगी होगा। श्राजकल नज हो जाने के कारण शहर की महिलाओं को पानी भर कर सिर पर नहीं लाना पड़ता। लेकिन कभी नल बेकाम हो जावे तो पानी लाना पड़ेगा या नहीं ? अगर कही कि मजदूरों से पानी भरवा लेंगे, तो मोल भँगवा कर पानी पीने वाली श्रीर पिलाने वाली सेठानी सच्ची सेठानी नहीं है। भच्ची संठानी वह है जो अपना काम यतना के साथ स्वयं कर लेती है।

लोग पत्थर की मूर्ति पर चढ़ाने के लिए भी हाथ से भर कर जल लाते हैं। सुना जाता है, उदयपुर के महाराखा एक-लिंगजी के लिए श्रीर उदयपुर के सरदार नाथद्वारा में अपने हाथ से पानी भरते हैं। क्या पतित्रता स्त्री अपने पति को उतना भी महत्व नहीं देती जितना भावक जन पाषागा-मूर्ति को महत्व देते हैं ? यह दूसरी बात है कि लोग स्वयं ही स्त्री का ऐसा करना ऋपना ऋपमान समझते हों और उन्होंने ही पानी भरने की मनाई कर दी हो। अपन्यथा जो स्त्री अपने पति का पानी भी नहीं पिला सकती वह प्रशंसा के योग्य पतित्रता कैसी ?

जब तक श्रहंकार है, अभिमान है, तब तक भक्ति नहीं हो सकती । श्रहंकार की छाया में प्रेम का श्रंकुर नहीं उगता । अहं-कार में. अपने प्रति धना आकर्षण है, आग्रह है और प्रेम में घना उत्सर्ग चाहिए। दोनों भाव परस्पर विरोधी हैं। एक में मनुष्य अपने श्रापको पकड़कर बैठता है, श्रपना आपा खोना नहीं चाहता और दूसरे में श्रापा खोना पड़ता है। इस स्थिति में अहंकार और प्रेम या भक्ति दोनों एक जगह कैसे रहेंगे ?

पितहारी अक्सर दो घड़े सिर पर रखती है और वीसरा अपनी बगल में दबा लेती है। इस प्रकार तीन घड़े लिये होने

पर भी यदि उसके पैर में काँटा चुम जाता है तो वह एक पैर के बल खड़ी होकर दूसरा पैर उठा कर एक हाथ से काँटा निकाल ढालती है। ऐसे समय घड़े के गिर पड़ने की कितनी संभावना है ? लेकिन घड़ा गिर नहीं पाता, यही तो पनिहारी की विशेषता है!

भक्तजन कहते हैं—हे प्रभो ! तू मेरे हृदय में इस प्रकार वस जा जिससे में तुम्ने कभी भूल ही न सकूं। जब तेरा कभी विस्मरण न होगा तो स्मरण करने की जरूरत ही क्या रहेगी ?

पतिव्रता नारी पति का नाम लेकर माला फेरती है ?

'नहीं!'

वो क्या वह अपने पति को भूल जाती है ? 'नहीं!'

एक दृष्टान्त देकर यह विषय स्पष्ट करना उपयोगी होगा।
मान लीजिए एक सेठ हैं, जिनका नाम मोतीलाल है। उनकी
दो पित्रयाँ हैं। एक बड़ी है, दूसरी छोटी है। छोटी ने विचार
किया, बड़ी सेठानी की मौजूरगी में मैं आई हूँ इससे प्रकट है
कि बड़ी ने पित की सेवा में किसी प्रकार की कमी की है। श्रगर
ऐसा न हाता, वह पित का मनोरंजन करती रहती होती, पित
की सेवा में कुछ भी श्रुटि न होने देती तो पित मुसे क्यों लाते ?
अतएव मुसे सावधान रहना चाहिये। मुसे ऐसा कुछ भी नहीं
करना चाहिए जिससे मेरे ऊपर तीसरी के श्राने का श्रवसर
उपस्थित हो।

ह्योटी सेठानी ने बड़ी सेठानी के कार्यों की देखमाल की। २१ दि. बड़ी सेठानी एक मोटी-सो गद्दी पर बैठ कर हाथ में माला ले लेती और 'मोतीळाल सेठ, मोतीलाल सेठ' कह कर अपने पति के नाम की माला जपा करती। यह देख कर छोटी ने सोचा—इस प्रकार पति का रंजन होता तो मेरे आने का अवसर ही क्यों आता ? सेठजी को इससे संतोष नहीं हुआ इसीलिए मुके छाये हैं। तब क्या में भी बड़ी की भाँति माला लेकर उनका नाम जपने बैठूं ? नहीं। मैं तो सीधी-सादी एक बल करूँगी। वह यह कि सेठजी के काम में अपना काम! सेठजी की खुशी में अपनी भी खुशी। जिस कार्य से सेठजी को प्रसन्नदा होती है उसी से मैं प्रसन्नता का अनुभव किया करूँगी। इसके अति-रिक्त वे जो आज्ञा दें उसे शिरोधार्य कर लेना। उनका काम पहले से ही कर रखना, जिससे उन्हें कभी मेरा अपमान करने का मीका न मिले।

दोनों सेठानियाँ अपने-अपने तरीके सं चतने लगीं। एक दिन सेठ मोतीलाक जल्दी में, घनराए हुए से घर आये। दरवाजे के नजदीक पहुँचते हो चन्होंने पानी लाने के छिए पुकार की। उनकी पुकार सुन कर बड़ी सेठानी कहने लगी—'न जाने इनकी देसी समम्म है। मैं इन्हीं के नाम की माला फेर रही हूँ और यह स्वयं चसमें विघ्न डाल रहे हैं। इतनी दूर चल कर आये हैं, तो यह नहीं बनता कि दो कदम आगे चले आवें और हाथ से भर कर पानी पी लें। यह तो करते नहीं और मुम्म से कहते हैं—पानी छाओ, पानी लाओ। मला मैं अपने नाप को कैसे खंडित करूँ?'

मन ही मन इस प्रकार कह कर बड़ी सेठानी अपने स्थान

से न हिली न हुली श्रीर ज्यों की त्यों बैठी-बैठी माला सर-काती रही। उधर छोटी सेठानी आवाज सुनते ही दौदी श्रीर उसी समय पानी लंकर हाजिर होगई।

सेठ ने छोटी सेठानी की बरफ नजर फैंकी और पानी लेकर ऋपनी प्यास बुमाई । जैवे ही सेठ भीतर घुसा तो देखा-बड़ी सेठानी बैठी-बैठी उन्हों के नाम की माछा जप रही है। बड़ी सेठानी ने सेठ को आते देखा तो ऋपना स्वर ऊँचा कर दिया। अब वह तिनक जोर से 'मोतीलाल सेठ' 'मोतीलाल सेठ' कह कर जाप जपने लगी।

चधर छोटी सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रेम के साथ कहा-भोजन तैयार है। प्रधारिये। भोजन का समय भी तो हो चुका है।'

श्रापके घर में ऐसा हो तो श्रापका चित्त किस पर प्रसन्न होगा ?

'छोटो पर ।'

पद्मनी अपने 'पियु' को नहीं भूलती, इसे स्पष्ट करने के लिए यह दृष्टान्त दिया गया है। इस दृष्टान्त में दोनों स्त्रियों श्रपने पति को नहीं भूलतीं, पर दोनों में से पति को प्रिय कीन होगी ?

'काम करने वाली।'

ईश्वर के भजन के विषय में भो यही बात है। ईश्वर का भजन करने वाले भी दो प्रकार के होते हैं। एक बड़ी सेठानी के समान ईश्वर के नाम की माला फेरने वाले और दूसरे ईश्वर की श्राज्ञा की श्राराधना करने वाले। इन दोनों भक्तों में से ईश्वर किस पर प्रसन्न होगा ?

'त्राज्ञा की आराधना करने वाले पर!'

मैं यह नहीं कहता कि माला फेरना बुरा है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि प्यास का मारा सेठ तो पानी की प्रकार करे श्रीर सेठानी बैठी-बैठी उसी के नाम की माला जपे। क्या इस प्रकार की किया विवेकशन्य नहीं है ?

ईश्वर की आज्ञा की श्रवहेलना करके, उसके नाम की माला जप लेने मात्र से कल्याण नहीं हो सकता।

कदाचित कोई यह कहने लगे कि मोतीलाल सेठ की बडी सेठानी यदि सचित्त पानी पिलाती तो उसे पाप लगता। इसी कारण उसने पानी नहीं पिलाया होगा। इस संबंध में इतना ही समझ लेना पर्याप्त होगा कि जो इस पाप से बचेगी वह मोती-लालजी की स्त्री भी न कहलाएगी। वह तो संसार संबंधी समस्त व्यवहारों से विमुख होकर श्रात्म-कल्याण में ही तत्पर रहेगी। जो उच्चतर स्थिति में जा पहुँचता है वह तो जगत से नाता तोड़ लेता है और जगत से नाता तोड़ कर भी सभी से नाता जोड़ता है। अर्थात् वह संक्रुचित विचारों की परिधि से बाहर निकल जाता है। सेठ की कमाई खाना, सठ के दिये वस्त्राभूषण पहन कर बनाव-सिंगार करना, गादी पर बैठना, सेठ के नौकरों पर हुक्म चलाना, संसार-संबंधी भोगविलास करना, इन सब के छिये तो पाप का विचार न करे और सेठ के पानी माँगने पर भी पाप के विचार से उसे पानी न देना. यह

निरी श्रात्मवञ्चना नहीं तो क्या है ? क्या यह धर्म का उपहास नहीं है ?

एक सेठ ने दो मुनीमों को अपनी द्कान पर काम करने के लिए भेजा। एक मुनीम ने सोचा- 'तनख्वाह तो मिलती ही है. फिर श्रारंभ-समारंभ में पड़ने से क्या लाभ है ?' यह सोच कर उसने सेठ का काम करना छोड़ दिया। दूसरे मुनीम ने सेठ का काम करना अपना कर्त्तव्य समक्त कर, नीति का स्मरण करते हए काम किया। बताइए, इन दोनों में आप किसे धर्मात्मा कहते हैं ?

ं 'काम करने वाले को !'

धर्म का नाम लेकर कर्त्तव्य-पालन के समय, कर्त्त व्य से भ्रष्ट हो जाने वाला, नीति-मर्योदा को भी तिलाकजलि दे बैठने वाला, सममता चाहिए धर्म के नाम पर ढोंग कर रहा है। ऐसा करने वाले ने धर्म का सम्मान नहीं किया, किन्तु अपमान किया है। या तो वह धर्म का स्वरूप ही नहीं सममता या धर्म की आड लेकर अधर्भ श्रीर श्रन्याय करना चाहता है।

मैं कह रहा था कि जब परमात्मा की आज्ञा पालन करने का समय हो तब उसकी श्राज्ञा की अवहेलना करके. केवल उसके नाम को रटना धर्म नहीं, किन्तु चालाकी है। यह बात दसरी है कि मुनीम अपने सेठ की आजा से कोई काम न करे. मगर उसे यह ध्यान रखना तो उचित ही है कि मैं जब तक सेठ का वेतन पाता हूँ तब तक मुफ्त का न खाऊँगा, किन्त बदले में सेवा करूँगा !

ढोंग करने से कोई सेवक नहीं कहराता। सेवक को सेवा करनी पड़ती है। सच्चा सेवक वह है जो स्वामी के कहने पर ही सेवा नहीं करता वरन् स्वामी पर ऐसी जिम्मेवरी डालता है कि उसे सेवा करानी ही पड़े।

बन-गमन करते समय रामचन्द्र को नदी पार करने का काम पड़ा था। श्रापकी दृष्टि में तो नाव खेने वाला नीच है, लेकिन उसकी नाव में बैठ कर नदी पार करते समय वही नाविक कितना प्यारा लगता है; इसे कीन नहीं जानता ?

तो रामचन्द्र ने जाकर निषाद से कहा—'भाई, हमें पार चतार दो।' निषाद मन में सोचने लगा—'यह मोहिनी मूर्त्त कौन है ? कैसा यह पुरुष है, कैसी यह नारी है श्रीर क्या ही सीम्य इसका भाई है!'

मन ही मन इस प्रकार सोच कर निषाद ने पूछा—'मैंने सुना है, दशरथ के पुत्र रामचन्द्र वन को आये हैं। क्या तुम्हीं तो राम नहीं हो ?'

राम — हाँ भाई, राम तो में ही हूँ।

निषाद—मैं इन्हें तो पार उतार दूंगा, पर तुम्हें न उतासँगा। राम—क्यों ? क्या इम इतने श्रधम हैं ?

निषाद—श्रधम तो नहीं हो, पर एक श्रवगुण तुममें अवस्य है।

राम-वह कीन-सा ?

निषाद-मैंने सुना है, तुम्हारे पाँव की धूल यदि पत्थर से

लग जाती है तो वह पत्थर भी मनुष्य बन जाता है। जब पत्थर भी मनुष्य बन जाता है, तं। मेरी नाव तो लकड़ी की ही है। तुम्हारे पैर की धूल श्रागर इसे छू गई और यह भी मनुष्य बन गई तो मेरी मुसीवत हो जायगी। मैं कैसे कमा कर खाउँगा ? तुन्हारे पैर में रज तो लगी ही होगी श्रीर वह नाव से लगे विना रहेगी नहीं। इसलिए मैं तुम्हें पार नहीं उतारने का।

राम-तो क्या मैं तैर कर नदी पार कहाँ ? श्रागर बीच में थक जाऊँ तो इब महाँ ?

निषाद-नहीं, तैर कर मत जान्त्रो । जिसके पाँव की रज से पत्थर भी मनुष्य बन जाता है, उसे हुबने कैसे दूंगा ?

इतना कह कर निषाद ने लकड़ी की कठौती ला कर राम के श्रागे रख दी । बोला-अगर आप नाव पर चढ़ कर पार जाना चाहते हैं तो इसमें पैर रख दीजिए। मैं अपने हाथों से श्रापके पाँव घो छूंगा श्रीर यह विश्वास कर छूंगा की श्रापके पाँबों में घूल नहीं रही, तब नाव पर चढ़ा कर पार पहुँचा दूंगा। हाँ, यह ध्यान रहे कि दूसरे किसी को मैं आपके पैर न धोने द्ंगा। नहीं तो संभव है, रज रह जाय।

तल भीदासजी की रामायण का यह वर्णन है। निषाद यह सब बातें इस मतलब से कह रहा था कि उसे रामचन्द्र की सेवा करनी थी श्रोर राम अपनी सेवा किसी से कराना नहीं चाहते थे। वे वनवासी थे, श्रतएव यथाशक्य स्वावलम्बी रहना चाहते थे। पर निषाद ने यह कह कर रामचन्द्र को पैर धुलाने के लिए विवश कर दिया। भक्तजन ऐसे ही उपायों से अपने

#### स्वामी को सेवा कराने के लिए विवश कर देते हैं।

निषाद ने राम, लक्ष्मण श्रीर सीता, इन तीनों को बैठा कर बढ़े प्रेम से पाँव धोये। इसके पश्चात् उसने उन्हें नाव में बैठने को कहा। उसने सोचा—चलो, यह पानी भी बड़े काम का है। इसमें वह रज है जिससे पत्थर भी मनुष्य बन जाता है।

पैरों का वह धीन (धोवण) लेकर निषाद अपने घर गया। इसने घर वालों से कहा—लो, यह चरणामृत ले लो। आज बड़े पुराय से यह मिला है। इस चरणामृत में वह रज है जिससे पत्थर भी मनुष्य बन जाता है। पेट में पहुँच कर यह रज न जाने क्या गुण करेगी ?

इधर राम ने सोचा—सेवा-भक्ति किसे कहते हैं, यह लक्ष्मण को सिखाने का अच्छा अवसर है, जिससे लक्ष्मण को अभिमान न हो जाय। यह सोच कर रामचन्द्र ने लक्ष्मण से कहा—देखो, निषाद क्या कर रहा है ? हम लोगों को विलम्ब हो रहा है।

रामचन्द्र के श्रादेश में लक्ष्मण निषाद के घर गये। वे निषाद से कहने लगे—भाई, चलो, विलम्ब हो रहा है।

निषाद ने कहा-अभी ठहरिये। हम प्रसाद बाँट रहे हैं। जब सब ले लेंगे तब आएँगे।

लक्ष्मण ने सोचा—मैं सममता था, रामचन्द्र का बड़ा भक्त मैं ही हूँ, पर निषाद ने मेरा श्रहंकार चूर कर दिया। इसकी भक्ति के सामने तो मेरी भक्ति नगएय-सी हो जाती है। राम की सेवा करने में मुम्ते तो कुछ श्राशा भी हो सकती है पर निषाद को क्या आशा है ? भैया ने मुम्ते यहाँ भेज कर मेरी श्राँखें खोल दी हैं। शायद उन्होंने इसी उद्देश्य से मुक्ते यहाँ भेजा है। यहाँ आकर मैंने जाना कि निषाद जो सेवा-भक्ति कर रहा है, मैं उसका एक अंश भी नहीं कर सकता।

निषाद आया। सीता, राम और लक्ष्मण उसकी नाव में बैठ कर नदी पार गये। रामचन्द्र निषाद के सीजन्य की प्रशंसा करते जाते थे, पर निषाद अपनी प्रशंसा की स्रोर ध्यान न देता हुआ भक्ति-रस में डूब रहा था।

रामचन्द्रजी जब दूसरे किनारे पहुँच गये तब बड़े संकट में पड़े। वे सोचने लगे—िनवाद ने इतनी सेवा की है श्रीर बिना बदला दिये किसी की सेवा लेना उचित नहीं है। लेकिन इसे दें क्या ? क्षित्रयों का यह धर्म है कि सेवा का प्रतिदान श्रवश्य दें। मगर देने को कुछ भी नहीं है!

जब कोई देना चाहता है मगर पास में कुछ न होने से दे नहीं सकता, तब हृदय कितना संतप्त होता है; यह बात मुक्त-भोगी ही भलीभाँति समम सकता है। रामचन्द्र ऐसी ही गहरी चिन्ता में थे कि—

> सिय थिय-हिय की जान निहारी। मणि-सुँदरी निज दीन उतारी॥

सीता को अपने स्वामी के हृदय में होने वाले संताप का पता चला। वे समम गई कि पति इस समय संकट और संकोच में हैं। पति यों तो संकटों से घबराने वाले नहीं हैं, किन्तु यह संकट तो धर्म-संकट है। जब सीताजी राम के साथ वन-गमन के लिए तैयार हुई तो वे भी अपने सब आमूषण घर पर ही

उतार श्राई थीं, सिर्फ एक श्रॅगूठी डॅगली में रख ली थी। इस समय, सीताजी ने बिना कहे-सुने ही ॲगूठी राम को सौंप दी। रामचन्द्र सीताजी की प्रशंसा करने लगे। पत्नी हो तो ऐसी हो!

श्राज तो पित भी श्राप्ता कर्त्तव्य भुले हुए हैं श्रीर पत्नी भी श्राभूषणों के लोभ में पढ़कर अपना कर्त्तव्य विसर बैठी है। मगर राम की यह कथा पित-पत्नी का श्रादर्श आज भी सामने उपस्थित करती है।

राम निषाद को वह श्रॅंगूठी देते हुए बोल — भाई, अपनी चतराई ले लो।

निषाद—उतराई देकर क्या आप मुक्ते जातिश्रष्ट करना चाहते हैं ?

राम-इससे जातिश्रष्ट कैसे हो जाश्रोगे ?

निषाद—अगर नाई, नाई से बाल बनवाई के पैसे ले वो बह जाित से च्युत कर दिया जाता है। घोबी,घोबी से घुछाई वसूल करे, तो वह जाित से धलग कर दिया जाता है। वे लोग अपने कुल बालों का काम करने वाले से मज़दूरी नहीं लेते। फिर मैं आपसे मज़दूरी कैसे खं? आपका और मेरा पेशा तो एक ही है। जो काम मैं करता हूँ वही आप भी करते हैं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे अपना पारिश्रमिक नहीं ले सकता। इससे तो मुक्ते जाित से अष्ट होना पड़ेगा।

राम—भाई, तुम्हारा श्रीर मेरा एक ही पेशा कैसे ? तुम्हारी बात ही कुछ निराले ढंग की होती है।

निषाद - मैं श्रपनी नाव में बैठा कर नदी से पार उतारता हूँ श्रीर भाप श्रपनी नीका पर चढ़ा कर लोगों को संसार से पार उतारते हैं। पार उतारना दोनों का ही काम है। अगर मैं आप से उतराई ले छुंगा तो फिर आप मुक्ते क्यों पार करेंगे ? हाँ, एक बात हो सकती है। ऋगर ऋाप बदला दिये बिना नहीं रह सकते तो श्रच्छा-सा बदला दीजिए। मैंने श्रापको नदी से पार कर दिया है, आप मुक्ते भव-सागर से पार कर दीजिए। बस बदला हो जायगा।

तात्पर्य यह है कि सेवा करने वाले में निष्कामता होनी चाहिए। जो सेवक निष्काम होता है, बेलाग रहता है, उसकी सेवा के वश में सभी हो जाते हैं, भले ही वह ईश्वर ही क्यों न हो ! इसके विपरीत लालच के वश होकर संवा करने वाले में एक प्रकार की दीनता रहती है। वह अपने आपको आयोखा, हीन श्रीर परमुखापेक्षी अनुभव करता रहता है । निष्काम भावना से सेवा भूषण बनती है और कामना संवा का दूषण बन जाती है।

गांधीजी ने कब किससे कहा कि मुक्ते महात्मा कही १ पर उनकी निष्काम सेवा ने ही बिना मांगे उन्हें 'महारमा' का महान पद प्रदान कराया है। सेवा की यह महत्ता है। क्या गांधीजी ने कभी महात्मा पद माँगा था ?

'नहीं ।'

फिर भी लोगों ने उनकी निष्काम सेवा से प्रभावित होकर चन्हें यह पद दिया है। किसी ने उनसे पूछा- 'क्या श्राप महात्मा हैं। ?' गांधीजी ने कहा—'लोग ऐसा कहते हैं, पर मुक्ते ऐसा नहीं जान पड़ता कि मैं महारमा हूँ।'

तो फिर श्राप महात्मा कहने वालों को रोकते क्यों नहीं हैं? इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा—रोकने से तो ज्यादा-ज्यादा कहते हैं।

एक दिन इंग्लैंग्ड में चनसे पूछा गया था—'महात्मा किसे कहते हैं ?' गांधीजी ने कहा—'जो तुच्छ से तुच्छ हो, उसे महात्मा कहते हैं।'

एक दिन मैंने कहा था:--

पास न कौदी रही तो मैंने मुक्त खुदा को मोल लिया। ऐसा सौदा किया अनमोल और मैंने कुछ न दिया॥

भापकी नजर में वह नाचीज ठहरेगा, जिसके पास कीड़ी न होगी, लेकिन जिसने कीड़ी भी रखने की चाहना नहीं की, वहीं महारमा है।

सेवा वहीं कर सकता है जो अपने को जगत के लिए निष्ठावर कर देता है, जगत के मंगल में ही अपना मंगल मानता है और सेवा के प्रतिफल की अभिलाधा से मुक्त है। सच्ची सेवा-भक्ति उपकारी ही सिद्ध होती है, उससे अपकार की तो आशा ही नहीं को जा सकती।

स्वराज्य सब चाहते हैं लेकिन सेवा सब लोग नहीं करना चाहते। आम तो सब खाना चाहते हैं, परन्तु त्र्याम के वृक्ष को पानी कोई नहीं पिलाना चाहता। भाई, पानी नहीं पिलाना चाहते तो न सही, पर उसमें त्राग तो न लगाओ। कई लोग ऐसा ह ही कुछ कहते रहते हैं। कोई कहता है—'श्रहिंसा श्रीर स भाषा स्वराज्य मिलेगा, यह कहना कोरी गप है। श्राज तक भल्न किसी देश ने अहिंसा के द्वारा स्वराख्य पाया भी है या हम ही पा लेंगे ?' कोई-कोई स्वार्थ-साधु पुरुष हिन्दू-मुसळमानों में फूट पैदा करने के उपाय रचते रहते हैं। वास्तव में ऐसे लोग धर्म के रहस्य को नहीं जानते। धर्म के रहस्य को जान कर भगवान की श्राह्मा का आराधन करोगे तो कर्याण होगा। अ

महावीर-भवन, देहली ता० २७-९-३१

श्वभाषार्य महाराज के प्रवचन के पश्चात् दिल्छी प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री फरीदुलहक अंसारी साहब ने बंगाल के बाद-पीड़ितों की सहायता के लिए अपील की। अपील के उत्तरस्वरूप श्रोताओं ने सन्तोषप्रद उदारता प्रदर्शित की थी।



्रिश्ने नहीं सो



प्रार्थना ध्वः(५%)

जय जय जगत शिरोमणि, हूँ सेवक ने तू धनी । अब तोसीं गाढ़ी बनी, प्रभु आशा पूरो हम तनी ॥ सुझ मिहर करो चंद्रप्रभु, जगजीवन अंतरजामी । भव दुःख हरो, सुनिये अरज हमारी त्रिभुवन-स्वामो ॥सुझ०॥



मुक्ते बतलाया गया है कि, मेरे विषय में यह कहा जा रहा है कि मैं श्रंमेजी भाषा की शिक्षा नहीं चाहता और अंग्रेजी भाषा की शिक्षा का निषेध करता हूँ। संभव है कुछ लोगों के दिल में इस प्रकार के विचार श्राधुसे हों, अतएव श्रंमेजी भाषा की शिक्षा के विषय में मैं अपने विचार स्पष्ट कर देना उचित सममता हूँ।

मेरे विचार अंग्रेजी भाषा की शिक्षा के विषय में यह हैं कि यदि मेरे श्राज्ञानुवर्ती मुनियों को स्वकीय सिद्धान्त का अभ्यास कर लेने के पश्चात् श्रवकाश श्रीर सुविधा मिले तो, अंग्रेजी भाषा-भाषी लोगों को जैनधर्म के सिद्धान्त सममाने के उद्देश्य से मैं उन्हें भी अंग्रेजी पढ़ाऊँ।

स्वयं मैंने व्याकरण श्रादि का विशिष्ट श्रभ्यास नहीं किया, केवल अनुभव की सहायता से शास्त्रों की टीका वाँचता हूँ। इस प्रकार शास्त्रों की टीका श्रादि का श्रभ्यास करते-करते और कुछ संस्कृत भाषा का व्याकरण पढ़कर मैंने संस्कृत का श्रभ्यास किया। मैंने सोचा—मैंने तो इस तरह श्रपना काम निकाल लिया, लेकिन हमारे सम्प्रदाय में संस्कृत व्याकरण के विशिष्ट श्रभ्यासी विद्वान श्रवश्य होने चाढिएँ। यह सोचकर मैंन कुछ मुनियों को विद्वान् बनाया। जिन मुनियों ने संस्कृत का अभ्यास कर लिया है, सिद्धान्त-शास्त्रों को समक्त लिया है, विद्वान्त-शास्त्रों को समक्त लिया है, वे यदि श्रपने श्रावश्यक कर्त्तव्यों का निर्वाह करते हुए जैन-धर्म के तत्त्व अंग्रेजी द्वारा दूसरों को समक्ताने के लिए और पश्चास्य विचारधारा से परिचित होने के लिए श्रमें भाषा सीखें तो मुक्ते कुछ भी श्रापत्ति नहीं है, श्रिप्तु प्रसन्नता ही होगी।

में यह भी बता देना चाहता हूँ कि मुक्ते अंग्रेजी पढ़ाई से

## किस बात में विरोध है।

मैंने चिपछ्नकर की बनाई हुई निबंधावली देखी थी। चिपलूनकर बहुत थोड़ी अवस्था में ही मर गया था, इस कारण उसकी ख्याति नहीं हो पाई। वह लोकमान्य तिलक की कोटि का माना जाता था, लेकिन तिलक अधिक दिनों तक जीवित रहने के कारण ख्याति पा गये श्रीर चिपल्रुनकर श्रल्पायुष्क होने के कारण ख्याति न पा सका। चिपल्यनकर अधिक दिनों जीवितः रहता तो अवश्य उसकी कीर्ति खूब फैली होती।

चिपलूनकर ने अपने निबंध में जो कुछ लिखा था उसके भाव श्रीर श्रपने विचार मिलाकर मैं इस निश्चय पर पहुँचा कि भाषा स्त्री के समान है। स्त्री से द्वेष करो या भाषा से द्वेष करो, पक ही बात है। जैसी स्त्री-स्त्री एक हैं उसी प्रकार भाषा-भाषा भी एक हैं। यद्यपि समस्त स्त्रियाँ स्नीत्व जाति की श्रपेक्षा एक हैं, लेकिन रित्रयों में माँ भी होती है, बहिन भी होती है श्रीर श्रन्य स्त्रियाँ भी होती हैं। श्रगर कोई बालक अपनी माता से, श्रान्य स्त्रियों की अपेत्रा श्राधिक प्रेम करता है तो क्या वह कोई अन्याय करता है ? अन्य स्त्रियों की अपेक्षा अपनी माता को विशेष पूजनीया मानना क्या कोई दोष है ?

## 'नहीं!'

कल्पना कीजिए, उस बालक की माता को दो खियाँ मिलीं। एक बालक की माता की सखी बनने वाली है, माँ का गौरव बढ़ाने वाली है श्रीर उसकी सेवा करने वाली है। दूसरी स्त्री बालक की माता को दासी बनाना चाहती है। मारुभक बालक पेसी स्त्री को, जो उसकी माता को दासी बनाना चाहती है, अवश्यमेव दुत्कारेगा श्रीर जो स्त्री माता की सखी बनना चाइती है उसे चाहेगा। यह मनुष्य की प्रकृति है।

जो बात स्त्री के विषय में कही गई है वही भाषा के विषय सममती चाहिए। श्रंघेजी, धर्द, संस्कृत, श्ररबी, फारसी, लैटिन, फ्रेंच, जर्मन, श्रादि कोई भी भाषा क्यों न हो, वह स्त्री के समान है। बालक को जिस भाषा में भाँ ने बोलना सिखाया है, जिस भाषा के तोतले बोल बोलकर बालक ने अपनी माता की कली-कली खिला दी है, जिस भाषा में बालक ने अपनी नानी की कहानी सुनी है, जिस भाषा के भंडार में बालक की सांस्कृतिक धरोहर रक्खी हुई है, जिस भाषा में बालक के पूजनीय पूर्वजों के विचारों का अनमोल खनाना छिपा हुआ है, जिस देश ने बालक को जन्म दिया है उस देश की जो स्वभावसिद्ध भाषा है. वही उसकी मातृभाषा है। मातृभाषा के द्वारा बालक ने श्रपनी माता का प्यार पाथा है। ऐसी स्थिति में बालक अपनी मात-भाषा से स्वभावतः अधिक प्रेम करता है। अगर वह दूसरी भाषा से द्वेष या घृणा नहीं करता श्रीर श्रपनी मातृभाषा के प्रति भक्ति-भाव रखता है तो कीन ऐसे सपूत बालक को कपूत कहने की हिम्मत करता है ?

इस मातृभाषा को अगर कोई दूसरी भाषा सन्मानित करती है, अथवा उसकी सखी बनना चाहती है, तो मारुभक्त बालक इसका भी सम्मान करेगा: मगर जो भाषा मातृभाषा को दासी बनाने के लिए उच्चत हो रही हो, उसके प्रति बालक का क्या २२ हि.

कर्त्वय है ? अपनी माता की इज्जत बढ़ाने वाजी स्त्री का तो बालक आदर कर सकता है, लेकिन जो स्त्री, माता को तुच्छ बता कर कहती है-'तू हमारी गुनामी कर े योग्य है'; क्या ऐशी स्त्री को सम्मान देना बालक के लिए योग्य है ?

हमारी मात्रभाषा को-आर्य देश की भाषा को-जो भाषा दासी बनाती है, जो हमारी मालुमापा का तिरस्कार करने आई हो, जिसके त्रागमन से हमारी संस्कृति विकृत होती हो, जिस भाषा की शिक्षा से श्रवनं देश की संस्कृति के प्रति घृणाभाव उत्तक होता हो, बरिक जिस भाषा की शिक्षा देश के लिए घातक सिद्ध होती हो, आर्य-संस्कार श्रीर पूर्वजों की प्रतिष्ठा को मलीन बनाना जिस भाषा के आगमन का उद्देश्य हो, ऐसी भाषा की शिक्षा का मैं विरोधी हूँ । चाहे वह अंग्रेजी भाषा हो, चाहे कोई दूसरी, उस भाषा से मैं अपने विरोध की घोषणा करता हूँ श्रीर अपने श्रोता श्रों को विरोधी बनने का परामर्श देता हैं।

जो भाषा हमारी मातृभाषा को अपनी सखी बनाती है, जो उसकी सेवा बजाती है, उस भाषा को, अपनी संस्कृति दूसरों को समसाने के लिए सीखा जाय; इस विचार का समर्थन करने के लिए मैं तैयार हूँ। ऐसा करने से श्रार्यभूमि का गौरव बढ़ेगा। ऐसी भाषा सीख कर अर्हन्त भगवान् के द्वारा विश्व-कल्याण के लिए प्रदिपादित सन्मार्ग के प्रचार करने श्रीर उसकी महिमा सममाने का मैं विरोधी नहीं हैं।

जिस भाषा के संस्कारों से संस्कृत होकर लोग अपनी मात्-भाषा की अबहेलना करने छगते हैं, जिस भाषा में हमारी माद-

भाषा को 'गुलामों की भाषा' ( VARNACULAR ) नाम दिया गया हो, उस भाषा का अथवा उस भाषा के उन शब्दों का अथवा उसकी शिक्षा-प्रणाली का, जिसमें वह दोष हों, विरोध करना हमारा कर्त व्य है।

काका का तेलकर ने अंद्रेजी भाषा के विषय में अपने जो खद्गार 'जीवन साहित्य' नामक पुस्तक में प्रकट किये हैं, वे इस प्रकार हैं—

'श्री त्र्यानन्दकुमार स्वामी ने श्रंशेजी शिक्षा का वर्णन इस तरह किया है—

"हमारे यहाँ अंग्रेजी राज्य की ऐसी विशेषता है कि जिस वस्तु ने हिन्दुस्तान की भारी से भारी हानि की हो, वही हमें अपने लिए त्राशीर्वाद-स्वरूप माळ्म होती है। इसका अधार्थ बदाहरण है—शिचा।

श्रम्छे या बुरे उद्देश्य से शिश्वा के नाम से जो वस्तु हमें दी जाती है, उसने हिन्दुस्तान के राष्ट्रीय उत्कर्ष पर जितना मर्म-घातक प्रहार किया है, उतना और किसी दूसरी वस्तु ने नहीं।

धाज दिन यदि हम स्वराज्य के लिए योग्य हैं तो इसका कारण वह सुधार नहीं, जो शिक्षा के फलस्वरूप हमने किया है। बल्कि अंधेजी-शिक्षा की पद्धित के द्वारा हमारी राष्ट्रीय संस्कृति श्रीर हमारी विशेष संस्थाश्रों का तिरस्कार तथा नाश होजाने के बाद श्रीर साथ ही राष्ट्रीयता का नाश करने वाली करपनाश्रों की हम में जड़ जमा देने पर भी, हम में जो कुछ थोड़ा-सा राष्ट्रीय

जीवन शेष रह पाया है, उसी के कारण हम स्वराज्य के योग्य हुए हैं।

हम भोले और ब्रज्ञानी थे, संकुचित दृष्टि वाले थे, हमारा सारा जीवन तरह-तरह के वहमों से ओत-प्रोत भरा था, हम संसार के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, हमने स्वतंत्रता का स्वाद नहीं चला था. थोड़े में कहें तो हम जीने के अयोग्य थे: ऐसे समय में अंगरंजी शिचा ने श्राकर हमारा उद्धार किया, यह श्राम तौर से माना जाता है। यदि कोई अंगरेजी शिक्षा पर ऐतराज करता है. तो उसके हिमायती कहते हैं कि भाषा ने कीन-सा पाप किया है ? जैसी संसार की अनेक भाषाएँ हैं वैसी ही अंगरेजी भी है। भेद है तो इतना ही कि वह अधिक परिष्कृत और समृद्ध है। ज्ञान का एक भी विषय ऐसा नहीं कि जिस पर श्रंगरेजी भाषा में पातक न हो और श्रंगरेज तो बिल्ली की तरह संसार के सभी प्रदेशों में संचार करने वाली एक जाति है, इसलिए अंगरेजी भाषा के कारण हमारा परिचय संसार के साथ बढता है। श्रंगरेजी भाषा सभी तग्ह श्राशीबीद रूप ही सिद्ध हुई है। बंबई सरकार के वर्तमान शिक्षा-मंत्री ने एक बार कहा था कि ऐसे हिन्दुस्तान की तो कल्पना की जा सकती है, जिसमें श्रंगरेज न हों, किन्तु ऐसा हिन्दुस्तान करपना में भी श्राना कठिन है जहाँ अंगरेजी भाषा न हो।"

यह उद्गार श्रंगरेजी शिक्षा के विजय के सूचक हैं। जो काम डायर जैसे अधिकारियों की गोलियों से न हो सका, वह अंगरेजी शिक्षा ने कर दिखाया है। लोग कहते हैं—'भाषा ने कौन-सा पाप किया है ?' किन्तु भाषा का अर्थ केवल व्याकरण श्रीर शब्दकोश ही नहीं वरन् भाषा का श्रर्थ है, भाषा के बोजने वाजों का स्वभाव, उनका धर्म, उनकी समाज-संबंधी कल्पना श्रीर वे सूक्ष्म सिद्धान्त तथा प्रणालियाँ, जिनके श्रनुसार वे सोचते रहते हैं कि किस बात की प्रशंसा करें श्रीर किस की निन्दा ? भाषा होती है—समाज का प्राण, समाज की पूंजी श्रीर समाज की विरासत । श्रंगरेजी भाषा में ही पढ़ाई हो, कोमळ श्रवस्था में सभी तरह के संस्कार अंगरेजी पुस्तकों से ही लिये जाएँ, इस आग्रह का सीधा श्रर्थ है—'अंगरेजों की जाति में मिल जाएँ।'

हम अंगरेजी राज्य के खिलाफ रात-दिन आवाज उठाते रहते हैं, श्रंगरेजी रहन-सहन हमारे श्रातुकूल नहीं, यह भी अब हम जानने लगे हैं। यह भी हम सुनते हैं कि पाश्चारय सुधार मानवी कल्याण की नींव पर स्थित नहीं हैं, योरप की दशा हम देख रहे हैं, पर फिर भी हम मानते हैं कि जिसके भीतर अंगरेजों का स्वभाव और अंगरेजों का ही आदर्श भरा है, उसी भाषा में बच्चों को शिक्षा देना हानिकारक नहीं।

श्रंगरेजी शिक्षा के माने हैं—प्रोटेस्टेण्ट शिक्षा। अंगरेजी शिक्षा का अर्थ है, पारलीकिक जीवन के विषय में लापरवाह रहने का उपदेश करने वाली शिक्षा। श्रंगरेजी शिक्षा को प्राप्त करने वाला भनुष्य शायद ही दया करने, ममता रखने तथा मनुष्यता का विकास करने का विचार करता है। उसकी जवान पर तो जीवन-कलह, हक, न्याय, श्राधिक दृष्टि से लाभकारक, प्राञ्चतिक नियम, इत्यादि शब्द ही रहते हैं। श्रंगरेजी शिक्षा हमें कुटुम्बधर्म भुलाकर शिकारधर्म सिखळाती है।

कोई-कोई कहते हैं कि कौन आपको मजबूर करता है कि श्चाप श्रमुक ही प्रकार के विचार रक्खो; यह भी कैसे कहा जाय कि श्चंगरेजी साहित्य में उच्च विचार ही नहीं हैं ? बात सच है। जबर्दस्ती नहीं है किन्तु मायाजाल है श्रीर उच्च विचार किस साहित्य में नहीं हैं ? पर प्रश्न यह है कि हमारी दृष्टि के सन्मुख श्रादर्श कीन-सा रखा जाता है ? श्रश्लील नाटकों में भी बोध-वचन तो मिल ही जाते हैं, किन्तु उनका श्रमाय नहीं यड़ता; बल्कि विलासी श्रीर धीन वृत्ति बनने की प्रवृत्ति होती है। यह उपमा शायद ऋधिक कठोर होगी। कहने का उद्देश्य इतना ही है कि जिन लोगों की भाषा के द्वारा शिक्षा के प्रथम संस्कार हम लेते हैं, उनके स्वभाव का श्रासर हमारे ऊपर पड़े बिना नहीं रह सकता। बालकों की शिक्षा अपनी ही भाषा द्वारा होने से अपनी संस्कृति के गुण्दोष बच्चों में उतरते हैं श्रीर यदि शिक्षा की पद्धित सरल श्रीर सादी हो, तो नयी पीढ़ी उसमें से उन्नति के अंश खोज सकती है। परदेशी भाषा द्वारा शिक्षा पाने से परकीय लोगों के गुणदोष की छाप पड़े बिना नहीं रह सकती श्रीर इसरों के गुणों को हजम करना कांठेन होने के कारण कई वार उनके दोषों ही का श्रनुकरण होता है। इस तरह सारी चित्तवृत्ति ही भ्रष्ट हो जाती है, सो श्रतग।

हमने जो अंगरेजी शिक्षा प्रहरण करना आरंभ किया, सी कुछ अंगरेजों के धर्म श्रथवा समाज-रचना विषयक श्रादर के कारण नहीं, बल्कि खासकर सरकारी नौकरी प्राप्त करने की लालच से श्रीर कुछ श्रंश में स्वच्छन्द्ता करने के विचार से । इसके बाद श्रंगरेजों ने कहा कि हिन्दुस्तान की समाज-

रचना में योरप की समाज-रचना श्रेष्ठ है। श्रगरेज इस देश के राज्यकत्ती हुए, इसीन्तिए हमने उनका दावा स्वीकार किया ! देश श्रीर परदेश विषयक ज्ञान में श्रीर भौतिक शास्त्रों में उनकी प्रगति को देखकर हमारा निश्चय हुआ कि अंगरेज हम लोगों की श्रपेता अधिक होशियार हैं। किन्तु होशियार के मानी सुधरे हुए नहीं, होशियार के मानी धर्मनिष्ठ नहीं। यदि हम लोगों में धर्म-तेज ही होता, तो भी हम श्रंगरेजों से चौंबिया नहीं जाते । किन्त दुर्दैववश उस विषय में हमारे देश में श्राधी रात थी, इसीलिए सभी तरह अंगरें जी शिचा के फैलाव के जिए वह श्रमुकूल समय था।

अब श्रंगरेजी शिक्षा के कारण हममें कीन से परिवर्त्तन हुए हैं, यह देखना चाहिए।

सब से पहला परिवर्त्तन तो यह हुआ कि हम यह मानने लगे कि अपनी आवश्यकताओं का बढ़ाने और रहन-सहन को खर्चीली कर देने में कोई दोष नहीं, वरन् उत्तटा समा नहित ही है। इसके कारण परदेशी व्यापार बढ़ा श्रीर हमारी द्रव्य की थैली में अनेक छेद हो गय।

दसग परिवर्त्तन यह कि. हमारे दिल में अपने समाज के संबंध में तिरस्कार उत्पन्न हुन्ना, इसी के परिसामस्वरूप हम समाज की सहायता की ऋपेक्षा पैसे की सहायता से सभी काम चलाने की सुविधा खोजने लगे और दिन-दिन समाज में रहने वाले लोगों का परस्पर संबंध दटता गया।

तीसरा परिवर्त्तन यह हन्ना कि पढा-दिखा मनुष्य अपनी

साहित्य संबंधी भूख श्रीर प्यास को अंगरेजी साहित्य के द्वारा ही मिटाने लगा। इससे निज भाषा का साहित्य ताक में रखा रह गया। जहाँ इसका अध्ययन भी न हो, वहाँ उसमें वृद्धि तो हो ही कैसे सकती है ?

चौथा परिवर्त्तन यह हुन्ना कि, हम अंगरेजी पढ़ने वाले मनुष्यों को ही श्रेष्ठ समक कर उन्हीं से वाहवाही लेने को त्रातुर हो उठे भीर अपने लेख श्रगरेनी ही में लिखने लगे। हिन्दुस्तान के शिक्षित समुदाय ने संकृत श्रीर देशी भाषा की पुस्तकों का श्रंगरेजी में अनुवाद करके श्रंगरेजी भाषा के घर में थोड़ी गुलामी नहीं की ! हिन्दुस्तान को जीतने वाली जाति को हमारा दिया हुआ यह कर बहुत ही भारी है।

इसने अपनी राजनैतिक हलचन्न भी अंगरेजी भाषा ही में चलाई, जिसमं राज्यकर्ता को उत्तम शिक्षा और राज्य-कार्य-संचालन-दक्षता भी प्राप्त हुई। इस परिमाण में हम लोगों को स्वराज्य की कुछ भी शिक्षा नहीं मिली।

अंगरेजी जानने वालों की एक न्यारी ही जाति हो गई है। वे अंगरेजी न जानने वाजे राष्ट्र के साथ समभाव नहीं रखते. उनके विचारों को समक नहीं सकते श्रीर उनके प्रति कुछ तुच्छ भाव रखना सीखते हैं।

श्रंभेजी शिक्षा के द्वारा प्राप्त किया हुन्ना ज्ञान वन्ध्य साबित होता है। वह न तो देशी भाषा द्वारा दिया जा सकता है, न जीवन में ऋच्छी तरह उतर ही सकता है। हमारे पुराने संस्कारों के साथ उसका मेल नहीं बैठता, और इसिंडए पुराना सब मिटा-

कर उस जगह पाञ्चात्य सृष्टि की एक नकल खड़ी कर देने का नह प्रयत्न करता है। दो ही पीढ़ियों के भीतर, सारे राष्ट्र को संस्कृति की दृष्टि से दिनालिया श्रीर भिखारी बना देने का सामर्थ्य इस शिक्षा ने प्रकट किया है।

श्रंप्रेजी शिक्षा से जीवन में स्वच्छन्दता का तत्त्व इतना घुस गया है कि समाज में से विवेक और कला दोनों लुप्त हो गई हैं। मानसिक श्रीर नैतिक दुर्बलता पर मनुष्य को जो लज्जा मालूम होनी चाहिए, वह भी जाती रही श्रीर ज्यों-श्यों स्वच्छ-न्दता प्रबढ़ होती जाती है, स्यों-त्यों नैतिक श्रादर्श को नीचे खींचने की श्रोर पढ़े-लिखे मनुष्यों का मुकाव दिखाई देता है।

हमने श्रंगरेजी शिक्षा के द्वारा भौतिक शास्त्रों में कोई भारी वृद्धि नहीं की । इस भारी संस्कारी देश के परिमाण में हमने ऐसा भारी साहित्य भी उत्पन्न नहीं किया जिससे संसार में कृतशाता उत्पन्न हो ।

परदेश जाना सारे राष्ट्र का उद्देश्य कभी नहीं हो सकता। इजार में एक-श्राध मनुष्य ही शायइ परदेश को जाता होगा। उसके लिए सारी शिक्षा का आधार अंगरेजी भाषा पर रचने के समान दूसरा श्रीर पागलपन क्या हो सकता है ?

अंगरेजी शिक्षा पाये हुए सामान्य मनुष्य, श्रंगरेजी राज्य का चाहे किवना ही द्वेष करते हों, परन्तु अपने श्राचरण के द्वारा वे श्रंगरेजी राज्य को सहारा ही देते हैं। स्वराज्य की हलचल में जिन तीक्ष्ण उपायों का अवलम्बन करना जरूरी है और राष्ट्रीय हृष्टि में जो परिवर्त्तन करना उचित है, उसमें ये अंगरेजी पहे

सनुष्य ही विध्नरूप हो जाते हैं। पानी के बाहर जो दशा मछली की होती है वही दशा इन लोगों की अंगरेजी शिक्षा के वातावरण बिना हो जाती है।

अंगरेजी शिक्षा ही के कारण हिन्दुस्तान का राज्यतन्त्र अंगरेजी भाषा में चल सकता है श्रीर उससे प्रजा पर अधिक श्रात्याचार होता है श्रीर प्रजा को भी वह चुपचाप सहन करना पड़ता है।

अमेरिका का कोई भी मनुष्य जब अपने कुदुम्ब का इतिहास लिखने लगता है तो उसे श्रपने कुटुम्ब का मूल पुरुष यूरप में खोजना पड़ता है। हमारे अंगरेजी पढ़े मनुष्य भी जब कभी किसी विषय पर विचार श्रथवा विवेचन करते हैं, तब उन्हें सर्वदा युरुप की परम्परा, वहाँ के अनुभव और वहाँ की दलीलों को बतीर प्रमाण के लेने की श्रादत पड़ी होती है। इसका यह अर्थ हुआ कि हम अपनी विरासत को छोड़कर दूसरे की विरासत पर प्रतिष्ठित होना चाहते हैं। यह मा वर्शसंकरता के समान भारी संकट है।

इतनी सब हानि होते हुए भी हम अंगरेजी पढ़ते हैं। किस लोभ से ? इतने ही के लिए कि कुछ कमाई अधिक हो और राजदरभार में श्रधिक श्रप्रतिष्ठा न सहनी पहे । परन्तु यह कमाई परदेशी चीजों का व्यापार करके अथवा विदेशी सरकार को श्रात्याचार करने में प्रत्यक्ष या परीक्ष रीति से सहायता करके प्राप्त करनी होती है। और जिस तरह कोई मजदर कलक्टर साहब का चपरासी होजाने पर श्रापनी ही जाति का तिरस्कार करने में अपने को कृतार्थ सममता है, वैसे ही कुछ-कुछ श्रंगरेजी पढ़े मनुष्य भी अपने श्रंगरेजी ज्ञान से फूलेखों वन कर श्रपने ही समाज के साथ तुच्छता का वर्ताव रखते हैं। श्रच्छे संस्कारी मनुष्यों में ऐसे दोष कम पाये जाते हैं श्रीर उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण वे दोष ढँक भी जाते हैं, परन्तु इस परिश्यिति के कारण देश का श्रपार तेजोवध होता है।

सारांश में कहें तो खाँग्रेजी शिक्षा को लेकर हम अपनी संस्कृति गाँवा बैठे, समाधान गाँवा दिया, समाज की एकता मंग कर दी, स्वदेश का धन विदेश में भेज दिया, हीन बन कर दूसरों की हर तरह की गुलाभी की और स्वराज्य के मार्ग में एक महाविष्टनरूप हो गये। ये सभी दोप, दीपक के समान स्पष्ट होने पर भी हम उन्हें नहीं देख सकते। यह भी इसी शिक्षा का प्रभाव है। हिन्दुस्तान की बर्बादी के दूसरे सब कारणों को लोग सम्लता से स्वीकार कर लेते हैं, किन्तु अंगरेजी शिक्षा भी हमारे सर्वनाश होने का एक बड़ा कारण है, ऐसा कहते ही कितने ही मनुष्य अपना घोर विरोध प्रकट करेंगे। क्योंकि दूसरे कारणों का बुरा असर तो अपनी पोशाक पर, अपनी जेब पर, अपनी कुदुम्ब-व्यवस्था पर या अपनी तन्दुक्रस्ती पर हुआ होगा; परन्तु अंगरेजी शिक्षा का प्रभाव तो हमारे मस्तिष्क और हृदय ही के ऊपर पड़ा है।

यहाँ हमारे वहने का आशय यह नहीं कि हिन्दुस्तान में कोई भी मनुष्य कभी श्रंगरेजी पढ़े ही नहीं, किन्तु हाँ, शिक्षा में श्रंगरेजी को स्थान नहीं दिया जा सकता। शिक्षा के संस्कार पूरे होजाने पर फिर जिसे अंगरेजी भाषा का ज्ञान प्राप्त करना हो, वह बेखटके प्राप्त करे। वह उसमें से बहुत छाम प्राप्त कर सकेगा।

बदि शिक्षा में श्रंगरेजो को स्थान देना ही हो तो जितना ही देर में देर कर के दिया जावे रतना ही ठीक है। क्योंकि स्वदेशी, स्वकर्म, स्वधर्म, स्वभाषा श्रीर स्वगाज्य के संस्कार दृढ़ हो जाने के बाद ही कोई त्रांगरेजी साहित्य का अभ्यास करे, तो उससे बहुत काभ उठा सकता है श्रीर स्वदेश तथा इंग्लैंग्ड को भी बहुत लाभ पहेंचा सकता है। श्राजकल श्रंगरेजी शिक्षा के बदौलत जो इमारी राष्ट्रीय हानि होती जा रही है, उसे तो ऋति शीघ रोक देने की श्रावश्यकता है।

इस प्रकार जो भाषा मातृभाषा की सेवा करे, मातृभाषा का गीरव बढ़ावे उसं तो चाहे श्रपनाया जाय, लेकिन जो भाषा मात्रभाषा को दासी बना रही है. उसे अपनाना कैसे उचित कहा जा सकता है ? ऐसी भाषा इमारे किस काम की ? आज इस श्रंगरेजी भाषा ने मातृभाषा को इस प्रकार कुचल ढाला है कि हिन्दी, गुजरावी, संस्कृत, पाकृत आदि भारतीय भाषात्रों की पाठशालाच्यों में तो श्रध्ययन-अध्यापन का सामान वहत कम मिलेगा, जो कुछ होगा वह अंगरेजी भाषा की पाठशालाओं में। यदि कोई इस विषय में कुछ कहने का साहस करता भी है तो उत्तर मिलता है, हिन्दी के स्कूल में इस वस्तु की क्या आवश्यकता है ? इस तरह अंगरेजी भाषा रानी बन रही है श्रीर मातृभाषा उसकी दासी। श्रंगरेजी भाषा की शिक्षा ने

भारतीय संस्कृति को नष्ट करने में भी कोई कसर नहीं रक्खी। श्राज यह स्थिति है कि भाग्य से ही कोई अंगरेजी भाषा की शिक्षा प्राप्त किया हुन्त्रा भारतीय ऐसा मिलेगा, जिसमें भारतीय संस्कृति के प्रति पूर्ण श्रद्धा का भाव विद्यमान हो।

यदि कोई साधु भी श्रपनी संस्कृति का, श्रपने सिद्धान्तों का श्रीर श्रपने साहित्य का अध्ययन करके, धार्मिक तत्त्व के प्रचार की दृष्टि से श्रंगरेजी भाषा सीखे तो मुम्ते कोई विरोध नहीं है: लेकिन अंगरेजी शिक्ता के लिए अपने धर्म की उपेक्षा करने और केवल अंगरेजी बोल कर 'जेगिटलमेन' बनने की धुन में रहने का मैं श्रवश्य विरोध करता हूँ।

जो लोग कहते हैं कि मैं श्रंपेजी भाषा का विरोधी हूँ, वे ग़लती पर हैं। मेरे विषय में यदि भ्रम फैल गया हो, तो उसका निवारण श्रव हो जाना चाहिए। मैंने श्रपने विचार स्पष्ट रूप से प्रकट कंर दिये हैं।



## वीर सेवा मन्दिर

काल नं प्राचित्र काल किरण वाली